## बद्छते रूसमें

# बदलते रूसमें

रामकृष्ण रघुनाथ खाडिछकर

वाराणसी ज्ञानमण्डल लिमिटेड

#### मूख-तीन रुपये पचास नये पैसे

प्रथम संस्करण, संवत् २०१५

७ नवम्बर १९५८ (महान अक्तृबर मोशिलस्ट क्रान्तिकी ४१वी वर्षगाँट)

© ज्ञानमण्डल लिमिटेड, कबीरचौरा, वाराणसी १९५८ प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) नुद्रक—ओन्प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस) ५४१०-१५

## विषयानुक्र**मरि**गका

### खण्ड १

| 4.9 7                                            |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| सोवियट संधमे आठ दिन                              |            |
| प्रास्ताविक-अपनी बात                             |            |
| अध्याय १—यात्राकी तैयारी                         | १          |
| र—नये हवाई मार्गका ऐतिहासिक महत्त्व              | દ્         |
| ३-─ताशकन्द                                       | १०         |
| ४—मास्कोमे—इनट्वरिस्ट एजेन्सी                    | १४         |
| ५—१५ अगस्त                                       | १८         |
| ६——रूसका पुराना इतिहाम                           | २०         |
| ७समकी अर्थ-न्यवस्था                              | २४         |
| ८—राजधानी मास्को                                 | ३१         |
| ९——रूसी सरकम                                     | <i>9</i> § |
| १०—वापसी यात्राका संक्षिप्त विवरण                | ४१         |
| ११— रूसकी पत्रकारिता                             | ४९         |
| १२—हमी भाषा                                      | ५३         |
| खण्ड २                                           |            |
| सोवियट शासनके पिछले चालीम वर्ष                   |            |
| १३—सोवियट क्रान्तिका इतिहास                      | ६६         |
| १४—कम्युनिज्मके वि <del>स्ता</del> रके चढाव-उतार | ७२         |
| १५भारत और रूसके बदलते सम्बन्ध                    | ८४         |
| १६—स्टालिनकी मृत्यु—रूसमे नये युगका आरम्भ        | ९५         |
| १७—परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था                     | १०८        |
| १८—सोवियट संघकी आजकी विशेषताऍ                    | १२१        |
| १९—सोवियट शासनकी पिछले ४० वर्षकी प्राप्तियाँ     | १२६        |
| २०—भविप्यकी झरुक                                 | १३४        |

[ 8 ]

बदलते रुसमें

सोवियट संघमें आठ दिन

(यात्रा-वर्णन)

## बदलते रूसमें

#### प्रास्ताविक-अपनी बात

म पत्रकारों को यह एक बहुत खराब आदत लग गयी है कि देशके बाहर कही दो दिनके लिए भी जाते है तो लौटनेपर तुरन्त उस यात्राके बारेमें कोई पुस्तक लिख डालते हैं। मे दो दिन क्या, सोवियट संघमे पूरे ८ दिन रहा, फिर पुस्तक क्यों न तैयार हो जाय ? इतना अवस्य है कि में इस पुस्तक में रूसकी भूतकालीन और वर्तमान राजनीतिका केवल दौड़ता दर्शन करूँगा और अन्य विषयोपर विशेष जोर दूँगा। मेरा यह दावा नहीं रहेगा कि केवल ८ दिन मास्कों और लेनिन प्रांडमें रहकर में रूसी राजनीतिका माहिर हो गया।

एक बात अवस्य है। किसी भी देशके बारें में बाहरसे चाहे जितनी अच्छी-बुरी बाते क्यों न सुनी जार्य, उसकी इतिहास-सम्बन्धी चाहे जितनी पुस्तकें क्यों न पढ़ी जार्य, पर प्रत्यक्ष दर्शनसे दिमागमें जो एक सच्चा नकशा बनता है वह कुछ और ही होता है। ऐसा नकशा एक केन्द्रका काम करता है जिसको आधार बनाकर उस देशके सम्बन्धमें लिखी गयी पुस्तक अधिक रोचक, तथ्यके अधिक नजदीक और हच्च रहती है। हम पत्रकार एक दृष्टिसे अन्योंसे और अधिक मान्यशाली रहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष यात्रामें हमें जितना विपुल तथा अद्यतन साहित्य और पुस्तकें प्राप्त होती है उतनी अन्योको नहीं हो सकता। हम महत्त्वके लोगोंसे बहुत आसानीसे मिल सकते हैं और उनमें तरह तरहके अनुकूल-प्रतिकृल प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूछते है। पत्रकार होनेके कारण हमारे ऑख-कान औरोंसे अधिक खुले रहते हैं और पहुँचा पकडकर स्वर्गतक पहुँच जानेकी जिस कलामे हम पारंगत होते हैं उसका लाभ हमें यात्रा-वर्णनकी ऐसी कितावें लिखनेमें बहुत होता है।

अपनी बात अधिक न बढाकर मै अब सीधे अपनी यात्राका वर्णन आरम्भ करता हूं।

( \$ )

## यात्राकी तैयारी

#### निमन्त्रण

चार साल पहले अप्रैल १९५४ में हालैण्डकी २५ दिनकी यात्रा कर लौटनेके बाद मैंने अपने मनमे यह निश्चय कर लिया था कि अब कमी इतनी लम्बी विदेश-यात्रा अपरिवार, अकेले नहीं करूंगा। इधर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, इसलिए विदेश जानेकी इच्छा स्वप्नमें भी नहीं थी। पर 'मनसा चिन्तितं एक दैवमऽन्यत्र चिन्तयेत्' वाली वात अच्छी और बुरी दोनों दिशाओंमें सटीक बैठती है।

३ अगस्तको टिक्कीमें सम्पादक-सम्मेलनकी स्थायी समितिकी बैठक थी जिसमें मुझे शामिल होना था। 'आज'के लिए दिक्की-काशी हिन्दी टेलिप्रिटर लाइन और मशीन देनेकी स्वीकृति भारत सरकारकी ओरसे प्राप्त हो चुकी थी। उसका समय आदि तय करना था। स्वास्थ्य-सुधारके लिए १ सप्ताह विश्राम भी करना चाहता था। एकाथ दिनके लिए नागपुर भी जाना चाहता था, इसलिए सब काम इकट्ठा कर २९ जुलाईको में हफ्तेभरके लिए दिल्ली रवाना हुआ।

५ अगस्तको दिल्लीमें कनाट प्लेससे नागपरका टिकट खरीदकर शामको जब मैं घर लौटा तो कानमें यह भनक पड़ी कि १४ अगस्तको दिल्ली-मास्कोके बीच 'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल' जो एक सीधी हवाई सर्विस शरू करनेवाला है उसमें पहली उड नमे कल पत्रकारोंको भी निमन्नण है और उन निमन्नित पत्रकारोमें एक नाम मेरा भी है। अब मैं बड़े पशोपेशमे पड़ गया। केवल भनक और अफवाहके आधारपर कोई तैयारी करना मर्खता होती, पर भनकको केवल अफवाह मानकर तैयारी न करना भी मर्खता होती, क्योंकि विदेश-यात्राकी तैयारी कोई दो दिनमें नहीं हो जाती! पासपोर्ट, विसा, हेल्थ सर्टिफिकेट, गर्म कपड़े, विदेशी मुद्रा-ये सब मामूली तौरपर महीनों ले लेते हैं और मैं तो धरसे ५०० मील दूर पड़ा था। ५ अगस्त और १४ अगस्तके बीच केवल ८ दिन बचे थे जिनमें ३ दिन तो नागपुर आने-जाने और एक दिन वहाँ रहनेमें लग ही जाते। इसलिए मैने यही ठीक समझा कि 'आज'के व्यवस्थापक श्री विस्वनाथप्रसादको इस अफवाहकी गुत सूचना दे दी जाय और लिख दिया जाय कि यदि वास्तविक निमन्नण आ ही जाय तो काशीसे दिल्ली पासपोर्ट और गरम कपड़े आदि भेजनेकी व्यवस्था वे किस प्रकार करें । ६ को सबेरे हवाई पैकेटसे चिट्ठी भेजकर में नागपुर रवाना हुआ और ७ को वहाँ दिनभर रहकर (वहाँ श्री श्रीप्रकाशजीसे भी मुलाकात हो गयी), ८ को वहाँ से चलकर ९ को दोपहरमे दिल्ली वापस आ गया । केवल ५ दिन बचे थे, फिर भी काकीसे कोई पत्र अथवा सूचना दिल्ली नहीं पहुँची थी। हठात् रातको मैंने बनारस टेलीफोन किया तोपता लगा कि उसी दिन निमन्नणपत्र यहाँ पहुँचा था और दृमरे दिन सारे सामानके माथ मेरा वडा लड़का मनोहर दिल्ली रवाना हो रहा था।

दूसरे दिन यानी १० की शामको यह भी माळूम हुआ कि पत्रकारोंकी तरह कई संसद्सदस्य भी उसी विमानसे मास्को जानेके लिए निमन्नित हैं और उन सदस्योंमें काशी- के श्री रघुनाथ सिंह भी हैं।

मुझे 'बिन मॉगे मोती' मिल रहा था। यात्रा केवल ८-९ दिनकी थी। निमन्नण व्यक्तिगत नामोसे थे।

दुनियाके दूसरे नम्बरके ताकतवर और मनुष्यके इतिहासको नयी दिशा देनेवाले देशमें हमें जाना था। इतने अधिक आकर्षणोंके रहते हुए निमन्नणका अनादर करनेकी वात सोची ही नहीं जा सकती थी। काशी टेलिफोन कर श्री रघुनाथ सिहका पासपोर्ट और सामान भी मेंगा लिया गया।

११ अगस्तको सबेरे पासपोर्ट और गरम कपड़े लेकर मनोहर दिल्ली पहुंच गया। अन केवल ७२ घण्टे ही सारी तैयारी करनेके लिए बच गये थे।

#### ७२ घण्टेमें तैयारी

में पत्रकार था और निमिन्नत था सरकारी कारपोरेशन, एयर इण्डिया इण्टर-नेशनल्की ओरसे। इसलिए ७२ घण्टेमे ही विदेश-यात्राकी सारी तैयारी हो गयी। (संसद्सदस्योंकी तैयारी तो इससे भी कम समयमे हुई।)

गरम कपड़े (विना पानीके) शुक्क धुरुकर और इस्तरी कर २४ वण्टेके अन्दर 'स्नो वाइट' हो गये।

पासपोर्टमें सोवियट संघका इण्डोर्समेट और रूसी दूतावाससे विसा करानेकी जिन्मे-दारी मेजबान, विमान कम्पनीने ले ली और पूरी की।

पासपोर्ट-साइजके फोटो भी खिंचकर २४ वण्टेमें प्रतियाँ मिल गया।

इनकम टैक्स एक्जेम्पशन सिंटिफिकेट स्चना विभागके अधिकारियोंने, संसद्-सदस्य श्री रघुनाथ सिंहके सिंटिफिकेट-पत्रपर, आयकर विभागसे एक दिनमे लाकर दे दिया। म्युनिसिपल आफिसमे जाकर हैजा और चेचककी सुई लगवा ली।

आने-जानेकी यात्राका तथा वहाँ रहने, खाने-पीने और धूमनेका खर्च हमे करना नहीं था। इसिलए रिजर्व बंककी विशेष इजाजत लेकर अधिक विदेशी मुद्रा लेनेकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। हरएक यात्रीको २७० रुपयेतककी विदेशी मुद्रा विना विशेष अनुशाके मिल जाती है और इतना रुपया रूसमें फुटकर खर्च और वहाँसे बच्चों और मित्रोंके लिए यादगारकी चीजें खरीद लानेके लिए काफी था।

१३ तारीखकी शामको एयर इण्डिया इण्टरनेशनलके दफ्तरमं जाकर अपना दिल्लं-मास्को-दिछीका वापसी हवाई टिकट ले आया ।

यात्राकी तैयारी पूरी हो गयी और मैं नयी दुनियाके स्वप्न देखनेकी उत्सुकता लिये ही सोया। पर, रात १ वजेके करीब शरीर कॉपने लगा। गहरी सिहरन आयी और जूड़ीका ज्वर मी बढ़ने लगा। घरके सब लोग जगे। मनोहरने तथा कुसुमने (मेरी बड़ी बहनकी लड़की श्रीमती निगुडकरने) ४-५ रजाइयाँ ओढ़ा दी। भाई साहबने (श्री घोरपडे, डाक्टर केसकरके प्राइवेट सेकेटरी) होमियोपैथी औषिथकी गोलियाँ खिलाना शुरू किया। सबेरे ५ वजे जगा तो बदनमें १०२ डिग्री ज्वर था। प्रश्न उठा कि ऐसी हालनमें

जाना चाहिये या नहीं। २०-२५ दिन पहले काशीमें वोर गरमीमें सबसे ऊपरकी छतपर मोते समय एक रात ऐसी ही जूडी आयी थी, पर ज्वर दूसरे ही दिन ठीक हो गया था, इसिक्टि मेरे मनोदेवताने कहा कि घवराओं मत, यह भी एक दिनका ही है। नयी दुनिया देखनेका मौका न छोडो।

मास्को-यात्राका निश्चय हो गया और विमान कम्पनीके निदेशके अनुसार हम ठीक ७॥ वजे टैक्सीमे नयी दिछीसे १०-१२ मील दूर पालम हवाई अड्डेपर पहुँच गये। मेरे साथ मनोहर और 'आज'के नयी दिल्लीके प्रतिनिधि श्री जगदीशप्रसाद चनुवेंदी थे। होमियोपेथीकी गोलियाँ भी साधमे थी।

#### हवाई अड्डेपर

पालम हवाई अड्डेके बैठकखानेमे (लाउञ्ज) कुछ पुराने परिचित और नये-नये चेहरे दिखाई देने लगे। जो 'जी सुपर कांस्टेलेशन' विमान हमे ले जानेवाला था उसमे ६६ आदिनियोके बैठनेकी जगह थी। ६ चालकोके अतिरिक्त ६० यात्री उसमे बैठ सकते थे। माल्स हुआ कि हमारे निमन्नित दलमे ११ ससद्-सदस्य, १६ पत्रकार, १२ विदेशी व्यापार और विभिन्न यात्रा-एजेंसियोंके प्रतिनिधि तथा ७-८ उच्च सरकारी अधिकारी है। कुछ नियमित यात्री भी थे। सरकारी अधिकारियोमे एयर इण्डिया इण्टरनेशनलके डाइरेक्टर जनरल श्री वी० आर० पटेल अपनी पत्नीके साथ, कामर्स विभागके एक डिप्टी नेत्रेटरी, कामर्स विभागके सचिवकी धर्मपत्नी श्रीमती खेड़ा तथा २-४ अन्य अधिकारी थे। नियमित यात्रियोमे मास्को स्थित मारतीय राजदूत श्री के० पी० एस० मेननकी धर्मपत्नी श्रीमती नेनन तथा भारतीय रेडकासकी अध्यक्षा राजकुमारी अस्त कौर भी थी।

इनके अतिरिक्त निमन्त्रित दलमे ये लोग थे—

#### ११ संसद-सदस्य---

- (१) डाक्टर हृदयनाथ कुंजरू
- (२) डाक्टर रामसुभग सिह
- (३) श्री मुद्रमल हेनरी सैमुएल
- (४) श्री रघुनाथ सिंह
- (५) श्री एस० आर० राणे
- (६) श्री हेम वरुआ
- (७) श्री मुहन्मद विरुउल्ला
- (८) श्री वी० पी० नायर
- (९) श्री जे० आर० राव
- (१०) श्री एम० आर० कृष्णा
- (११) श्री बी० चिनाय

#### १६ पत्रकार---

- (१२) श्री प्रेम भाटिया (स्टेट्ममैन)
- (१३) श्री एम० शिवराम (आंकाशवाणी, ए० आई० आर०)
- (१४) श्री टी० चारी (मुख्य सूचनाधिकारी)
- (१५) श्री डी० वागले (प्रेस ट्रस्ट)
- (१६) श्री तुषारकांति घोष (अमृतवाजार पत्रिका)
- (१७) श्री पार्थसारथी (हिन्दू)
- (१८) श्री सुब्बारायन (इण्डियन एक्सप्रेस)



- (१९) श्री ज पां देशमुख (मराठी दैनिक सकाल, पूना)
- (२०) श्री एम० वी० देसाई (टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली)
- (२१) श्री मोहन भाई मेहता (गुजराती दैनिक जन्मभृमि)
- (२२) श्री एन० मजुमदार (हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड)
- (२३) श्री ए० सी० भाटिया (ट्रिब्यून)
- (२४) श्री अबाहम (हिद्स्तान टाइम्स)
- (२५) श्री अल्लन टेलर (मद्रास मेल)
- (२६) श्री जी० बैरेल ( कैपिटल )
- (२७) श्री खाडिलकर (हिन्दी दैनिक 'आज', वाराणसी)

#### १५ आयात-निर्यात और विदेशी यात्रा एजेन्सियोके प्रतिनिधि---

- (२८) श्री ए० सेन
- (२९) श्री आर० डीसूजा

- (३०) श्री आर॰ खरास
- (३१) श्री डी० जी० तेलंग
- (३२) श्री जे० एन० गजडर
- (३३) श्री जे० वैटसन
- (३४) श्री के० एस० वनजी
- (३५) श्री एल० पी० जार्ज
- (३६) श्री डी० डागा
- (३७) श्री एल० बिलिमोरिया
- (३८) श्री गुरपाल सिह
- (३९) श्री जी० के० खन्ना
- (४०) श्री नवल टाटा
- (४१) मिस लेला
- (४२) श्री खंबाटा

इनके अतिरिक्त हमारी यात्रा सर्जाव करनेवाले कुछ और भी व्यक्ति थे। एक थे आगरेके व्यापारी खुशदिल युवक श्री पद्मचंद जैन, दूसरी श्री भारत सरकारके दूरिस्ट व्यूरोकी श्रीमती भामजी और तीसरे थे एयर इण्डिया इण्टरनेशनलके सेल्स मैनेजर श्री कुका जिनके हस्ताक्षरसे हमें निमन्नण मिला था।

हवाई अड्डेपर सारी रस्मी काररवाई शोध ही पूरी हुई, क्योंकि हम सब लोग मरकारी कारपोरेशनके मेहमान थे। विमान छूटनेका निर्धारित समय पहले ८, फिर ८!। था, पर आवश्यक सामान लादनेमें कुछ देर लग ही गयी और विमान ९॥ बजे चलनेको तैयार हुआ। मेरा ज्वर कम हो रहा था। 'टा-टा' कर हम विमानमें चढे, जहों मेरा सुखद साथ दिल्लीके 'टाइम्स आफ इण्डिया'के नये गैर-अंग्रेजी-परस्त सम्पादक श्री इम० वी० देसाईसे हो गया।

ठीक ९।। दर्जे 'रानी आफ बीजापुर' विमान हमें लेकर नये रास्तेमें नये देशको चुक्तः।

### ( २ )

## नये हवाई मार्गिका ऐतिहासिक महत्त्व

--:o:---

हमारा 'जी कान्स्टेलेशन' विमान चार तैल-इंजिनोंका पंखोसे चलनेवाला यान था। १५-१६ हजार फुट ऊपर आकाशमें, मौसम (वादलों)के ऊपर जानेके बाद हमने अपनी कमरके पट्टे खोल डाले। कैप्टेन विश्वनाथ हमारे विमानके मुस्य चालक थे। कैने तीन सौ भील प्रति घण्टेकी चालते विमान लाहौर-काबुलकी ओर बढ़ने लगा। १४ घण्टेमें हम मास्को पहुँचनेवाले थे जिसमें दो घण्टे वीचमें उजवेकिस्तान सोवियटकी राजधानी ताशकंदमे हवाई अड्डेपर ठहरना था। रूसी विमान ३३-३४ हजार फुटकी ऊँचाईपरसे सीधे हिमालय पार कर जाते-आते हैं।



िवमान मार्गस्थ होते ही मैंने सबसे पहले स्वागितकाको बुलाकर गरम पानीमें एक छोटा पेग ब्राण्डी लानेको कहा । यह दवा लेनेको तुरत बाद मेरा बचा-खुचा बुखार भी उत्तर गया और मैं दिल्ली-मास्कोको नये हवाई मार्गको अन्तरराष्ट्रीय महत्त्वको सम्बन्धमें विचार करनेमें तल्लीन हो गया ।

कहते हैं कि नदीका मूछ और ऋषिका कुल नहीं खोजना चाहिये। पर ऋषिका कुल खोजतें-खोजते इतिहासके पटपर मैं ४ हजार वर्ष पहलेका चित्र देखने लगा। आर्य धुमकृड़ टोलियां अपने मूल गृहसे निकलकर यूरोपमें अतलान्तकसे लेकर पशियामें गंगातक फैळकर वस रही थी। लगभग २४ मी वर्ष पहले इनमेसे कई टोलियाँ सिन्धु वाठीमें मोहनजोदडो और हडप्पाके अवशेषोंपर आकर स्थायी रूपसे वस चुकी थी। लगभग २००० साल पहले उनमेसे सिमेरियन और साइथियन टोलियाँ यूरोपीय रूसके दक्षिणी पठारपर वस गयी थी। इस प्रकार 'रूसी-हिन्दी भाई-भाई'का नारा श्री क्रुश्चेवका केवल राजनीतिक न होकर ऐतिहासिक तथ्यपर भी प्रमाणित नारा सिद्ध होता है।

मूल एक होनेपर भी हिमालयरूपी प्राकृतिक कठोर प्रहरी रूस और भारतके बीचमे ऐसा खड़ा था कि दोनो देशोमे मामूली सम्बन्धके अतिरिक्त अधिक वनिष्ठ आवागमन कभी नहीं हो सका था। पास-पास रहनेवाली, पर कभी न मिल सकनेवाली दो आंखोकी तरह हिमालयने भारत और रूसको अलग-अलग रखा था।

४०० साल पहले अफनासी निकितन नामक एक रूसी साहसप्रिय यात्री मास्कोने चला और नावो, पालवाले जहाजों तथा ॲटोके कारवॉके साथ यात्रा करता और अपार कष्ट सहता हुआ दो सालने वम्बईके पास चौल नामक वन्दरगाहमे पहुँचा था। भारत पहुँचनेवाला यह पहला रूसी था।

विज्ञान और यन्त्रशिल्पकी प्रगति उन्नीसर्वा और वीसर्वा सदीमे दिन दूर्ना रात चौगुनी गतिसे होने लगी। पर जवतक भारतपर अंग्रेजोंका राज था, वे यह कभी नहीं चाहते थे कि रूस और भारतका किसी भी प्रकार सम्पर्क स्थापित हो। १८५४-५६की क्रीमियाकी लड़ाईमें वे जानबृह्मकर इसी उद्देशसे शामिल हुए थे।

१९४७में भारत स्वतन्त्र हुआ। विज्ञान और यन्त्रशिल्पकी प्रगतिके युगका वह पूरा लाभ उठाने लगा। फिर भी हिमालय अब भी खडा था।

४ साल पहले भी भारतसे रूस जानेके लिए हवाई जहाजसे वहरीन, काहिरा, रोम, जेनेवा, जूरिख, प्राग, विल्ना होते हुए जाना पडता था। इसमें ७२ वण्टे लग जाते थे।

रूस-भारतकी मैत्रीका हाथ जोर मारने लगा। जनसंख्याकी दृष्टिसे चीनके बाट भारतका नन्वर दूसरा है और सोवियट रूसका तीसरा। दो मित्रोके ये विलष्ठ हाथ इतनी तेजीसे आगे बढ़े कि हिमालयको भी इस मित्रताको प्रणाम करनेके लिए नीचे झुकना पड़ा और अन्तमें १४ अगस्त, सन् १९५८ को दिल्ली-मास्कोके बीच सीधी विमान सर्विस शुरू हो गयी।

भारतने विमानमेवाका राष्ट्रीयकरण हो चुका है और दो कारपोरेशन इसकी व्यवस्था करते हैं। इण्डियन एयरलाइन्स देशके अन्दरके वायुमार्गोपर विमान चलाती है और एयर इण्डिया इण्टरनेशनल विदेशी मार्गोपर विमान चलानेकी जिम्मेदारी लिये हुए हैं। भारतीय विमान अव पूर्वमें सिगापुर, जकार्ता, डारविन, सिडनी, वंकाक, हांगकांग, टोकियोतक; पश्चिममे काहिरा, दिमश्क, वेरूत, रोम, जूरिख, जेनेवा, प्राग, पेरिस, हुसेलडर्फ और लन्दनतक तथा दक्षिण-पश्चिममे कराची, अदन, नैरोवीतक और अब १४

अगस्त १९५८ ने उत्तरमे ताशकंद और मास्कोतक जाने है। इन मार्गापर सुपर कान्स्टे-लेशन विमान चलते हैं।

मारत-सोवियट रूसके बीच विमान सिवंस शुरू करनेका करार एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और रूसी नागरिक विमान सेवा-कम्पनी सरकारी 'एयरोफ्लोट'के बीच हुआ। स्टालिन युगमें मास्कोके हवाई अड्डे न्नुकोवोपर न कोई विदेशी विमान आता था और न किसी गैर-कम्युनिस्ट देशके हवाई अड्डेपर कोई रूसी विमान उतरता था, पर अब रूसमे भी युग बदल रहा है और न्नुकोवो अड्डेसे १८ बाहरी देशोको विमान जाने लगे हैं तथा बाहरसे आने लगे हैं। मास्कोसे पेकिंग, प्राग, तिराना, वारसा, स्टाकहोम, हेल्सिंकी, वियना और कावुलको प्रति दिनकी विमान सिवंस है। मास्कोसे बुसेल्स, पेरिस और अब दिल्ली-बम्बईको सीधी हवाई सिवंस जाने लगी है और शिव्र ही मास्को-लन्दन भी सीधे विमान चलनेवाले हैं।

रूसका विदेशी विमान यातायात इनके अपने 'इल्यूशिन १४' या 'टी यू १०४' टबोंप्राप जेट विमानोंसे होता है। टबों जेट विमानोंमे जेटसे टबांइन और पंखे चलते हैं। ये विमान बहुत तेज, लगभग ५०० मील प्रति घण्टेकी गतिसे चलते हैं। इनसे अव मास्को-पेकिंग यात्रा १०-११ घण्टेमे और मास्को-प्राग यात्रा पोने तीन घण्टेमें पूरी हो जाती है। इन विमानोंका नाम 'टी-यू' इनके डिजाइनर ७० वर्षीय वृद्ध इंजीनियर एण्ड्री दुपोलेवके नामपर रखा गया है। इन्होंने पिछले ४० वर्षोंमे १०० से भी अधिक मेलके नये-नये और एकसे एक वढकर तेज रफ्तार और सुविधावाले विमान बनाये है। 'ए एन टी २०' नामका ५२ टनका ८० यात्री वैठनेवाला एक विमान इन्होंने युद्धकालके आसपास बनाया था जिसमे छापाखाना, टेलिफोन एक्सचेन्ज और सिनेमा हाल भी था।

इन्होंने हालमे टी यू ११४ मेलका विमान वनाया है जो टबों-प्राप ४ इजनवाला जेट है। इसपर हालके बृ सेल्सके विश्व-मेलेमे इनको प्रेड प्रिक्स पदक मिल चुका है। यह दुनियाका सबसे बडा टबों-प्राप विमान होगा। १२ घण्टेतक यह ५'६० मील प्रति घण्टेकी गतिसे ६। हजार मीलतककी यात्रा बिना कही रके कर सकता है और इसमे १७० साधारण यात्री या २२० ट्रिस्ट क्लासके यात्री बैठ सकते हैं। मास्कोसे रंगृन यह १२ घण्टेमे पहुँच सकता है। ये विमान अभी अधिक मंख्यामे नहीं बने है। यह एयर-कण्डीशन प्रेशराइल्ड है और हर एक यात्रीके लिए इसमे अलग-अलग रेडियो भी है (यह केवल एक मास्को रेडियो स्टेशन ही सुनाता होगा।) एकके बाद एक इञ्जन वन्द करनेपर भी यह उडता रह सकता है, इसलिए दुर्घटनाकी आशंका भी इसमे कम है।

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और एयरोफ्लोटमे जो करार हुआ है उसके अनुसार एक सप्ताह भारतीय विमान मास्को जाता है और तुरत दूसरे-तीसरे दिन लोट आता है। दूसरे सप्ताह टी-यू १०४ मास्को से दिल्ली-बम्बईतक आता है और तुरत मास्को लोट जाता है। तीसरे हफ्ते फिर भारतीय विमान जाता है। भारतीय विमान दिल्ली-मास्कोका

३३४० भीलका अन्तर १२घण्टेमे तय करते हैं, पर रूसी विमान यह दूरी ७। घण्टेमें ही तय करते हैं। किराया एक तरफका फर्ट क्वासका आठ आना फी मीलके हिसाबसे करीब १७०० रुपया और टूरिस्ट क्लासका ३५ नये पैतेके हिसाबसे ११७० रुपया होगा। दोनों ओरका किराया १ सही ४।५ गुना होता है। करारकी जब बातचीत चल रही थी तब यह प्रश्न उठा कि आपके विमान यदि ४॥ घण्टा कम समयमें दिल्लीसे मास्को यात्रियोंको पहुँचा देंगे तो हर यात्री आपके विमानोंमें ही यात्रा करना पसन्द करेगा और कोई एयर इण्डियाके विमानमे आयेगा ही नहीं। इसपर भारत-रूसकी मैत्रीके प्रवल इच्छुक रूसी प्रतिनिधियोंने तुरत उत्तर दिया कि आप घबराइये नहीं, यात्री किसीके विमानसे भी यात्रा करें, पर मुनाफा या नुकसान हम लोग बराबर वॉट लेंगे।

इस प्रकार भारत-रूसकी मैत्री, विना वीचमें किसी एंग्लो-अमेरिकन-यूरोपियन या साम्राज्यवादी वाधाके दोनों देशोंमे सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेमें सफल हो गयी। दोनों संस्कृतियोंका आदान-प्रदान, दोनोंका वर्द्ध मान व्यापार और दोनों देशोंके इंजीनियरों, पर्यटकों, छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियोंका आना-जाना अव विना किसी वीचकी विध्नवाधाके प्रारम्भ हो गया है।

प्राचीनकालमें चीनका बढ़िया रेशम पहाडी दुर्गम मार्गोंसे रूस और यूरोप जाता था। इस मार्गका नाम ही सिल्क रोड या रेशमी मार्ग पड़ गया था। दिल्ली-मारको हवाई मार्गका मैंने रूबल-रुपया मार्ग नाम रखा है। पर अब यह देखना है कि इस प्रत्यक्ष सम्बन्धसे रूबल रुपयेपर हावी होता है या रुपया रूबलको दवाता है। जिसकी संस्कृति अधिक टिकाऊ और लचीली होगी वह मीर रहेगा।



### ` '

## ताशकंद

दिल्छीके पालम हवाई अड्डेसे हम ९॥ बजे उडे और लाहौर, कानुलके ऊपरसे होते हुए दोपहरके बाद २॥ बजे ताशकंदके हवाई अड्डेपर हमारा विमान उतरा। ताशकंदमें उस समय वहाँके समयके अनुसार १॥ और मास्को समयके अनुसार दोपहरके १२ बजे थे।

इम अपने जीवनमें पहले पहल रूसी भूमिपर उतर रहे थे।

विमानमें ५ वण्टा कैसे कटा, इसका पता ही नहीं चला। एयर इण्डियाके विमानमें लाउडस्पीकरपर यात्रियोंके लिए जो स्चनाएँ आदि सुनायी जाती है वे पहले अंग्रेजीमें होती हैं और फिर हिन्दीमें सुनायी जाती है, पर हिन्दीमें स्चनाएँ सुनानेमें केवल फर्ज- अदायगी की जाती हैं। पूरी अंग्रेजी स्चनामेंसे १-२ वाक्य हिन्दीमें सुना देते हैं और वस समझ छेते हैं कि राजभाषाके प्रति हमारा कर्तच्य पूरा हो गया।

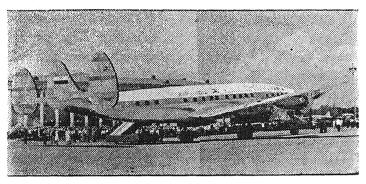

#### ताशकंदके हवाई अड्डेपर

रास्तेमें विमानके अन्दर एक और हिन्दुस्तानी विसविस हुई। एयर इण्डियांके अधिकारियोंने विना किसीसे सलाइ लिये घोषणा कर दी कि पूर्व-निश्चित ८ दिन रूसमें रहनेका कार्यक्रम रह किया जाता है और इसी विमानसे दूसरे दिन लोग नापस दिल्ली आ सकते है। इसपर बडा होहल्ला मचा। पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और डाक्टर रामसुभग सिहने भी विरोधमें साथ दिया और फिर अधिकारियोंको अपनी घोषणा नापस लेली पड़ी। नापस लेते समय भी खुले दिलसे गलती न मानकर नौकरशाही ढंगसे कह दिया गया कि 'पहलेकी स्चनाके शब्द दुर्भाग्यपूर्ण थे जिससे अम हुआ। हमारा इराहा कार्यक्रम रह करनेका नहीं था।'

इम सबने मनमें ही हॅसकर बात टाल दी।

ताशकंदमें हमारे स्वागतकी पूरी तैयारी थी। वहाँ के मेयर हवाई अड्डेपर आये थे और लंचके समय भाषण आदि हुए। भारतकी ओरसे राजकुमारी अमृत कौर अंग्रेजीमे वोली! ताशकंद रेडियोके एक सज्जनने श्री रघुनाथ सिंहका छोटा सा हिन्दी भाषण टेपपर रेकार्ड कर लिया। सुना कि वहाँकी सारी काररवाई उसी दिन शामको ताशकंद रेडियोसे भारतके लिए सनायी गयी।

रूस सरकारने ताशकंदको दक्षिणी एशियामें राजनीतिक सांस्कृतिक कार्य चलानेका अपना मुख्य केन्द्र बनानेका निश्चय किया है। ताशकंदका विस्तार यही दृष्टि सामने रखकर बढ़ी तेजीसे किया जा रहा है। ताशकंद रेडियोके ट्रांसमीटर बहुत शक्तिशाली बनाये जा रहे हैं ताकि भारतीय भाषाओंके और पाकिस्तानी भाषाओंके सभी रेडियो

कार्यक्रम यहींसे ब्राडकास्ट किये जायं । मास्कोके विदेशी भाषा प्रकाशन गृहकी भारतीय भाषाओंकी शाखा भी यहाँ आ सकती है ।

जार लोगोंके जमानेमे भी ताशकंद दक्षिणी रूसके लाटका रहनेका मुख्य केन्द्र रहा। सारे मध्य पश्चियाई रूसी साम्राज्यपर यहींसे शासन होता था। ताशकंद बहुत पुराना शहर है। ईसाके पूर्व दूसरी सदींके चीनी साहित्यमे इसका उल्लेख है। मस-जिदों-मीनारों और गन्दी वस्तियोंका पुराना शहर अब भी नये शहरका एक अंग है, पर वह बड़ी तेजींसे गिराया जा रहा है और कुछ ही वर्षोंमें यहाँ केवल ऐतिहासिक महत्त्वकी इमारतें छोड़कर पुराने शहरका एक भी नामिनशान न रहेगा। प्राचीनकालमें यह व्यापारका भारी केन्द्र था, पूर्वसे पिश्चम जानेवाली सड़कें और उत्तरसे दक्षिण जानेवाली सड़कें ताशकंदमें ही एक दूसरेसे मिलती थीं। व्यापार-मार्गका केन्द्र होनेपर भी यहाँ अपना कोई उद्योग नहीं था और गरीवींका साम्राज्य था।

१९१७ की रूसी क्रान्तिके वाद ताशकंदके अच्छे दिन आये। सोवियट संवके १६ घटक राज्योंमें उजवेकिस्तानका नम्बर महत्वकी दृष्टिसे रूस, यूक्ते न, वायलोरिशयाके वाद चौथा है। रूमके मध्य एशियाई टर्कमेन, उजवेक, ताजिक और किरिगज इन चार राज्योंमें मबसे अधिक महत्वका राज्य उजवेक ही माना जाता है। रूममरके रुईके कुल उत्पादनका दो तिहाई उजवेकिस्तानमें हो होता है। ताशकंद इसी उजवेक सोवियट गणतत्रकी राजधानी है। क्रान्तिके वाद इसकी इतनी उन्नति हुई है कि आजकल ताशकंदमें २०० स्कूल, ४० टेकिनिकल हाई स्कूल, १७ कालेज, सेण्ट्रल एशियन विश्वविद्यालय, विज्ञान अकादमी और ५३ रिसर्च केन्द्र (जिसमें १ परमाणु खोज केन्द्र भी है), ९ थियेटर, २ फिल हामोंनिक सोसाइटियाँ (वाद्य संगीतालय), सर्कस, कई सिनेमा, फिल्म स्टूडियो, प्रकाशनगृह (जिनमें पुस्तकोंकी १॥ करोड प्रतियाँ हर साल छपती है), कलासंग्रहालय तथा ४ अन्य म्यूजियम, ६० क्लब, १० संस्कृति महल, २ युवक महल, पार्क और १ स्टेडियम है। १० अखवार यहाँसे निकलते हैं, एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है। रेल्व और हवाई यातायातका महत्त्वका केन्द्र है। आबादी इस समय करीव ८ लाख है। मध्य एशियाका यह सबसे वड़ा नगर है। उजवेकिस्तानमें ही प्राचीन वुखारा और समरकंद नगर भी है।

उजवेक इसलाम धर्मको मानते हैं। मास्कोके रूसी क्रान्ति-नेताओंने धर्मको अफीमकी गीली कहकर पहले मुखाओ आदिको दवानेकी कोशिश की, पर धर्मको अफीमकी गोली अब भी मानते हुए वे उसका व्यावहारिक उपयोग करनेकी योजनाएँ बना रहे है। ताशकंदके मुखाओंको पहलेसे अधिक स्वतन्नता दी गयी है। वे अब चन्दा कर नयी मसजिदें और मदरसे वॉधने लगे हैं। मध्य एशियाके बड़े मुफ्ती जियाउद्दीन खाँ इब्न मुफ्ती खाँ बाबा खाँका वास्तव्य आजकल ताशकंदमे ही १६वी सदीकी एक पुरानी, पर मुन्दर मसजिद और मदरसेमें हैं। हालमें मिस्रके राष्ट्रपति नासिरने यहाँ आकर नमाज पड़ी थी। नेपालके

ताशकंद

१३

शाह महेन्द्र भी यहाँ गये थे। मोरकोसे लेकर पाकिस्तान तकके मुसलिम देशोंकी राज-नीतिका केन्द्र भी रूसी सरकार ताशकंदको ही बनाना चाहती है।

इसी ७ अक्तूबरको ताशकंदमे एशिया और अफ्रीकाके ५० से अधिक देशों के लेखकोका सम्मेलन हो रहा है। उसकी तैयारी यहाँ जोरोसे हो रही है। उसकी तैयारी यहाँ जोरोसे हो रही है। साहित्य प्रदर्शनीके लिए अति प्राचीन ऐतिहासिक हस्तलिखित एकत्र किये गये है। यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलियासे भी पर्यवेक्षक आनेवाले है। पिछला एशियाई लेखक सम्मेलन नयी दिल्लीके विज्ञान भवनमे हुआ था। उसी समय इस सालका सम्मेलन ताशकंदमें करने और उसमें अफरीकी देशोके लेखकोको भी, केवल पर्यवेक्षक ही नहीं, पर पूरे प्रतिनिधिकी हैसियतसे बुलानेका निश्चय हुआ था।



मास्कोके हवाई अड्डेपर विमानसे उतरते हुए संसद सदस्यों और पत्रकारोंका दल

े ताञ्चलंदके हवाई अड्डेपर जो खाना मिला उसमें तरवृज और काले अंगूरोकी भरमार थी। रोटी भी तंदूरकी ब्रेड जैसी बनायी गयी थी।

२ वण्टा ताशकंदके हवाई अड्डेपर ठहरकर हम भारतीय समयके अनुसार ४॥ बजे शामको मास्कोके लिए रवाना हुए। ६ वण्टे उडनेके बाद जब कैप्टेन विश्वनाथने सूचना ठी कि अब १ वण्टेमे ही हमारा विमान मास्को पहुँचनेवाला है, हमारा दिल खुशीसे नाच उठा। रात ११॥ वजे (मास्कोमें उस समय ९ वजे थे) हमारा विमान धोरेसे मास्कोके ब्नुकोवो हवाई अड्डेपर उतरा। यूरोपीय ठण्डका आभास हमें ताशकंदके हवाई अड्डेपर ही मिल चुका था यद्यपि स्यं भगवान् वहाँ अपनी सब रिक्रमयोसे चमक रहे थे, इसलिए मैंने स्वेटर और ओवरकोट पहन लिया था। मास्को शहर विद्युत् दीपावलीसे रत्नभूषित सुन्दर तरुणी जैसा लग रहा था।

हवाई अड्डेपर सुप्रीम सोवियटके अध्यक्ष पी० पी लोवानोव, 'एयरी फ्लोट'के डिप्टी प्रथान एयर मार्शल एस० एफ० झावोरोन्कोव और रूसी विदेश विभागके दक्षिण-पूर्वी एशियाकक्षके प्रथान वी० एम० बेल्कोव हमारे स्वागतके लिए आये थे। भारतीय राजदूत श्री के० पी० एस० मेनन और बहुतसे भारतीय भी आये थे जिनमें मेरी मुलाकात सबसे पहले 'आज' के मास्को स्थित संवाददाता श्री शंकर गौरसे ही हो गयी। श्री गौर बड़े खुशदिल और औलिया जीव हैं यह मुझे दिल्लीमें ही माल्यम हो गया था क्योंकि पहले वे भारत सरकारके स्वना विभागमे काम कर चुके थे, पर उनके पैरपर पड़ा चक्र उन्हें तिसी एक जगह ठहरने ही नहीं देता। मास्कोमें भी वे कितने दिन ठहरेंगे कहा नहीं जा सकता, पर कामलायक रूसी भाषा सीखकर उन्होंने वहाँ के सैकड़ों युवक-युवितयोंको अपना मित्र बना लिया है। मेरा चेहरा देखकर ही लोग या तो मुझे साधु समझते हैं या नीरस, इसलिए शंकर गौर अपने रोमांसोंकी कथाओंका जिक्र मुझसे नहीं किया करते थे। (मुझे झुठमूठ ही बड़ा मारी साहित्यक समझकर लौटते समय उन्होंने मुझे ढले लोहेकी उमड़ी रूसी साहित्यिक पुरिकनकी मूर्ति भेंट की।) अस्त ।

१२ घण्टे उड़कर हम दिछीसे मास्को पहुँच गये थे। दिछीसे सबसे तेज धड़ाका ट्रेनसे मुगळसराय पहुँचनेमें भी इससे अधिक समय छगता है।

नयी हवाई सर्विसने दिल्ली और मास्कोको अब आंगन और ओसारा बना दिया है।



#### मारुकोर्मै

### इनटूरिस्ट पजेन्सी

हम लोग अपनी यात्राभर एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशनके मेहमान थे। रूसमें पर्यटकोंकी सारी व्यवस्था वहाँकी एकमेव सरकारी पर्यटक कम्पनी वा संस्था 'मेससं सोवियट इनट्रिस्ट ट्रैवल एजेन्सी' करती हैं। इसलिए मास्कोंके हवाई अड्डेपर उतरते ही 'एवर इण्डिया'ने हमें 'इनट्रिस्ट'के हवाले कर दिया। हवाई अड्डेपर कस्टम आदिके लिए हमें रूकना नहीं पड़ा और स्वागत-भाषण आदि होते ही हम 'इनट्रिस्ट'की वसों और कारोंमें मास्कोमें १५

अपने होटलको रवाना हुए। रूसमें हम वहाँकी किसी संस्थाके मेहमान न थे, पर साधारण पर्यटक थे। रूसमें पर्यटक बाहरसे चाहे जितनी विदेशी मुद्रा या मूल्यवान चीजे ले जा सकते हैं, पर उन्हे फिर वापस ले जाना हो तो आते ही रजिस्टर कराना पड़ता है। व्यक्तिगत उपयोगके सामानके लिए कोई कस्टम ड्यूटी नही लगती।

विदेश पर्यटकोंके लिए इनट्रिस्ट प्रथम श्रेणीके होटल जन सब शहरों मं वने हैं जहां पर्यटकोंको जानेकी अनुमित है। १९५५ के पहले रूस सरकार यह नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी विदेश रूस अंगे और रूसी पर्यटक परिचमी देशों में जायँ, पर अब रूस बहुत तेजीसे बदल रहा है। कुश्रेव युगमें रूसमें नया मनु शुरू हुआ है, मन्वंतर हुआ है। अब विदेशी यात्रियोंको रूस आनेके लिए आकषित किया जाता है। १९५६ में रूसके केवल १२ नगर—मास्को, लेनिनग्राङ, किएव, मिन्स्क, ओडेसा, खारकोव, स्टालिनग्राङ, तेस्टाव-आन-हान, टिबलिसी, सुखुमी, याल्टा और सोची—पर्यटकोंके लिए खुले थे। इनकी संख्या अब ४० हो गयी है जिनमें कुछ मध्य एशियांके और कुछ साइबेरियांके नगर मीहें। इन नगरोंमें भी पर्यटक नगरसे केवल ४० किलोमीटर या २५ मील दूरतक जा सकता है। इस हदके बाहर बिना विदेश विभागकी विशेष अनुशाके नहीं जा सकता, पर इस प्रतिबन्थपर आश्रर्थ इसलिए नहीं होता कि हर एक सीमावतीं और शहरी सोवियट नागरिकको भी अपने वासस्थानसे इससे अधिक दूर जाना हो तो पहले सरकारी परिमट लेना पड़ता है। १९३२ से ही यह प्रतिबन्ध जारी है। सोवियट नागरिकको परिमट मिलने में देर नहीं लगती, पर बिना परिमटके वह नहीं जा सकता। सरकार यह नहीं चाहती कि शहरोंमें बेकाम लोग मर जार्थ। इसीलिए यह कानून बना है।

स्टालिन युग क्रान्त्युत्तर निर्माणका युग था। कम्युनिल्मके विरोधी और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक विरोधियोंको स्टालिनने तलवारके धाट उतारकर मैदान साफ किया। फिर रूसी किसानोंको सामुदायिक कृषिके लिए बल्पूर्वक तैयार किया। इसमें भी लाखों किसानोंको मार डालना पड़ा या जेल भेजना पड़ा या साइवेरियामें निर्वासित करना पड़ा। इसके बाद भारी उद्योगोंपर सारा जोर लगानेका युग आया। इसमें भी देशभरमें खाद्य-पदार्थोंकी, खाद्यान्नोंकी तथा जीवनके लिए आवश्यक अन्न-वस्त्र, मकान, औषधि आदिकी कमी पड़ गयी जिसके कारण दारिद्य, दैन्य और असन्तोष फैला। हिक्टेटर स्टालिनने दारिद्य और दैन्यको राष्ट्रके लिए त्यागका मोहक रूप और असन्तोषको दमनके डरसे दबा दिया था, पर वे यह नहीं चाहते थे कि रूसकी यह कमजोरी कोई विदेशी साम्राज्यवादी देखे, इसलिए विदेशी पर्यटकोंको रूसमें आनेको या रूसियोंको बाहर जानेको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, उलटे इसे हेय दृष्टिसे ही देखा जाता था। ५-६ साल पहलेतक रूसी नागरिक खुलेमें किसी विदेशीसे बात नहीं करते थे, फिर चाहे वह विदेशी अपने देशकी कम्युनिस्ट पार्टीका कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो, पर अब १९५६ से कुश्चेव युगमें सब कुछ बदल गया है और तेजीसे बदल रहा है। अब मास्कोकी सड़कों-

पर या होटलोके खानपानगृहों (रेस्तरॉ) में रूसी नागरिक राजनीतिको छोड़कर और सब विषयोंपर बहुत खुलकर विदेशियोंसे बाते करते हैं। रूसी बच्चे विदेशियोंको देखते ही अपने मनीवेगोंमेंसे पुराने उपयोगमे आ चुके रूसी डाक टिकट निकालकर बदलेमे विदेशी सिक्कोकी माँग करते हैं।

रूसी जनताके लिए स्टालिन राष्ट्रनिर्माता अवश्य थे, पर जनता उन्हे अपनेसे दूर कोई अलग रहनेवाला, केवल आदरणीय, पर भयजनक रक्तिपपास तानाशाह मानती थी। कुश्चेव जनताके आदमी है, जनताके बीच जाते हैं, उनके सुख-दु:खमें शामिल होते हैं, उनसे हॅमी-मजाक करते हैं। जनताको इस बातकी कोई परवाह नहीं हैं कि राजनीतिक क्षेत्रमें वे अव स्टालिन जैसे ही एकच्छत्र राज्यधारी वन गये हैं, शायद राजनीतिक मैदानमें दलदलपुरी मचनेसे अच्छा लोकप्रिय तानाशाह रहना ही रूसी जनता पसन्द करने लगी है। स्टालिनके दोनों सामुदायिक कृषि और भारी उद्योगोंके जवरदस्तीके कार्यक्रमोंसे स्समें आर्थिक पुनरुद्धारकी अच्छा खासी नीव पड़ी और उस नीवपर सुन्दर इमारत भी खड़ी होने लगी। कुश्चेवके जीवनोपयोगी वस्तुओंके उत्पादनपर अधिक जोर देनेसे जनता-की खुशहाली वटी और अव रूसमे विदेशियोंसे छिपानेकी कोई चीज नहीं रही। अव तो वह गर्वके साथ अपनी प्राप्तियाँ विदेशियोंसे दिखाना चाहता है, दुनियाके सामने उनका प्रदर्शन करना चाहता है (सपुटनिक छोड़कर ब्रह्माण्डमें भी उसने इसका प्रदर्शन किया है।) इसलिए विदेशी पर्यटक अव 'लेनिन, केवियर मछली, वोडका शराब, स्पुटनिक और सोशिलज्म'के देशमें विशेष रूपसे आकृष्ट किये जा रहे हैं।

हम जिस दिन मास्को पहुँचे उस दिन केवल उस एक रूसी शहरमे ६५०० विदेशी पर्यटक मौजूद थे। इनमेंसे आधे तो सरकारी डेलिगेशनोंके सदस्योंकी हैसियतसे आये थे, पर आधे विशुद्ध यात्री या पर्यटक थे। जो ३-३॥ हजार यात्री थे उनमे लगभग ५०० अमेरिका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोपके अन्य देशोंके थे।

१९५७ में कुल ५,५३,३६९ विदेशी रूस आये थे जिनमेसे १,४४,४७६ विशुद्ध यात्री या पर्यटक थे। इनमें कुछ चिकित्सा करानेके लिए और कुछ चर्चों, गिरजाघरोंके धार्मिक कार्मोंसे आये थे। १५१८२ विदेशी सरकारी डेलिगेशनोंके सदस्योंके रूपमे आये थे। ३२९७५ विदेशी खिलाड़ी तथा ३,३४,८२७ उद्योग-व्यवसायी-व्यापारी थे तथा बचे १६६४७ केवल अन्य देशोंमें जानेके लिए रूसकी सीमामेसे होकर गये थे। ५॥ लाख विदेशियोंमेंसे ३ लाख ८४ हजार सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट देशोंके थे और वाकी १ लाख ६९ हजार अन्य देशोंके। अन्य देशोंके १ लाख ६९ हजार व्यक्तियोंमें ६४३ ब्रिटेनसे, २७२३ अमेरिकासे, १६६२ फ्रांससे, ५७४३ फिनलैण्डसे, ६५४ स्वीडनसे, ३६५ इटलीसे, १४३ भारतसे, ७८ नारवेसे, ३७ मिस्रसे और १६० आस्ट्रियासे आये थे।

ममाजवादी देशोंसे गये लोगोंमं ६९८६९ पोलैंडसे, १८९९५ चेकोस्लोवाकियासे,

१६५२० समानियासे, ११३९४ पूर्वी जर्मनीसे और ४७३५० चीनसे गये थे। चीनसे आये लोगोमें केवल ५७९ विद्युद्ध यात्री थे।

१९५७ में आये विदेशियोकी यह संख्या है। १९५८ मे तो यह संख्या और वढ जायगी तथा आगे भी तेजीसे बढ़ती जायगी। इस वर्षके पहले ८ महीनेमे ही ४००० अमेरिकन पर्यटक रूम जा चुके हैं और रूसी पर्यटकोंका एक दल पहले-पहल अमेरिका गया है।

रूसमे विदेशियोंका अब स्वागत होनेके कारण सड़कोपर टैक्सियों और विदेशी कारोंकी संख्या बहुत बढ़ रही है। टैक्सी ड्राइबर अब टिप लेनेमे हिचकिचाते नहीं। होटलोंके नृत्यगृह रोज रातको बहुत जल्दी ही 'हाउस फुल' हो जाते हैं। रेस्तरॉओंकी और विभिन्न देशोंके विशिष्ट खाद्यपदार्थ तथा पेय मिलनेवाले खान-पानगृहोंकी संख्या बढ़ रही है और नये-नये इनटूरिस्ट होटल बड़ी तेजीसे हरएक शहरमें बनते जा रहे है। पहलेकी अन-होनी, पर क्रेमलिनके स्केच और मास्कोंके बड़े नक्शे अब वाजारमें विक्रने लगे है तथा हरएक बड़े शहरकी गाइड पुस्तकें विभिन्न भाषाओं छपने लगी है।



सास्कोका 'होटल पेकिंग'

१९५५ में सोवियट रूस भारतकी सहा-यतासे इण्टरनेशनल यूनियन आफ आफि-शल ट्रैनेल आगीनिजेशन्सका सदस्य बन गया। मास्कों में इस समय इनट्र्रिस्टके ८ बड़े-बड़े होटल है। इनमें सबसे बड़ा और खर्चीला 'मास्कों' होटल है जहाँ विदेशी मन्नी आदि ठहराये जाते है। 'सेवाय', 'मेट्रो-पोल' और 'नेशनल' होटलमें अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय देशोंके और अमेरिकन यात्री ठहरते हैं। एशियाई देशोंके पर्यटक 'पेकिंग होटल' 'सोवियटस्काइया', 'यूकेन' और 'लेनिनम्राडस्काइया' इन चार होटलोंमे ठहराये जाते हैं। इनट्र्रिस्टका वडा दफ्तर नेशनल होटलों दें।

मास्कोके हवाई अड्डिसे इनटूरिस्ट मोटर-कारें और वसें हमें 'होटल पेकिंग' ले गया । मुझे ४२६ नम्बरका यानी चौथी मंजिल-

परका २६ नम्बरका कमरा मिला। मित्र शंकर गौर मुझे अपने कमरेमें पहुँचाकर अपने दूसरे मित्र अम्बालेके 'ट्रिब्यून'के श्री ए० सी० भाटियाको उनके कमरेमें पहुँचाने गये।

संयोगवश श्री भाटियाको भी ४२६ नम्बरका ही कमरामिला और शंकर गौरके दोनो मित्र आपसमे भी मित्र और साथी हो गये।

तबीयत ठीक न होनेके कारण रातको हम दोनोंने कमरेमें ही दूध मंगा लिया और उसीको पीकर रह गये। ११ वज गये थे इसलिए जो लोग होटलकी १२वी मंजिल-पर रेस्तरॉमे भरपेट खाना खानेके इरादेसे गये थे उन्हें भी अधिक सन्तोष नहीं हुआ।

अपनी वड़ी मास्कोंके समयसे मिलानेके लिए ढाई घण्टा पीछे कर तथा केवल एक मास्को रेडियोने जकड़ा हुआ कमरेका रेडियो सेट थीमा कर मुलायम कम्ब लोंके अन्दर व्रसकर हम तोशक और तिकयोंके विस्तरपर लेट गये। शिघ्र ही निद्रादेवीने हमें अपनी गोदमें ले लिया।

### ( 4 )

### १५ ऋगस्त

नित्य नियमानुसार प्रातः ५ के लगभग नीद खुली। बाहर देखा तो काफी उजाला हो गया था। मास्की उत्तर ५५ ४० अक्षांशपर यानी ३० डिग्री काशीसे उत्तर होनेके कारण और आजकल सूर्य उत्तरायण होनेके कारण वहाँ स्योदिय काशीके स्योदियसे पहले और मूर्यास्त बादमे होता था। दिन बड़ा था, रात छोटी थी। ५ बजे उजाला अधिक होनेपर भी आसमान नित्यकी भाँति वादलेंसे ढंका था। इसलिए मूर्यप्रकाश बादलेंसे छनकर ही आता था।

स्मरण आया कि आज १५ अगस्त है। भारतीय स्वतन्नताकी ११ वी बरसगांठ है। नयी दिल्लीमे ७॥ बजे होंगे और नेहरूजी लाल किलेपर सलामी लेकर भाषण शुरू ही करनेवाले होंगे। चटसे सामनेके टेबुलके पास गया और चामी दाहिनी तरफ घुमाकर (रेहियोकी चामी वहां स्विच आफ नहीं होतीं) रेडियोकी आवाज तेज की। पर फिर स्मरण आया कि यह तो केवल सुग्गेकी तरह मास्को रेडियो ही सुनाता है, और कीई स्टेशन इसपर नहीं लग सकता। वहीं निराशा हुई। खैर।

बादमें अखबारोंसे मालूम हुआ कि मास्कोमें १३ अगस्तसे ही भारतीय स्वातन्त्र्य-दिनोत्सव मनानेके कार्यक्रम ग्रुस् हो गये थे। उस दिन विदेशी राष्ट्रोसे मित्रता और सांस्कृतिक सम्बन्ध रखनेवाली सोवियट सोसाइटियोंके संघमे सोवियट-भारत सांस्कृतिक संघके अध्यक्ष अकादिमिशन (हम लोगोंके यहाँके प्रोफेसर या डाक्टरकी तरह यह पदवी है) निकोलाई त्सितसिनके सभापतित्वमें एक सभा हुई थी। उन्होने अपने भाषणमे शान्तिप्रिय भारतके वैज्ञानिकोंके साथ सम्पर्क अधिक धनिष्ठ करनेपर जोर दिया था। रूस-की कृषि विज्ञानकी राष्ट्रीय अकादमीके सहसदस्य निकोलाई श्चेरविनोवस्की और भारतीय राजवृत श्री के० पी० एस० मेननके भी भाषण हुए थे। श्री मेननने उस सभामें वोषणा की थी कि कलसे भारत और रूसके बीच सीधी हवाई सिवंस शुरू होनेवाली है जो भारत और रूस इन दो महान् देशोंकी मित्रतामे और वृद्धि करेगी और जिसका बड़ा भारी असर विश्वमें शान्ति-स्थापनपर पड़ेगा।

दूसरे दिन यानी १४ अगस्तको भी मास्कोके सोकोल्निकी पार्कमे भारत-रूस मित्रता संबके उपाध्यक्ष वी० वी० वालावुरोनिचके सभापतित्वमे सभा हुई थी।

१५ अगस्तको सबेरे रूसके दो सबसे बड़े पत्रोमेंसे एक 'इजबेस्तिया' में भारतके बारेमें प्रशंसापर अग्रलेख भी छपा था। उसी दिन 'कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा' में देहरादून-का एक समाचार भी छपा था कि किस प्रकार रूसी खनिज विशेषश्लोकी मददसे भारतमे ज्वालामुखी, होशियारपुर और खंभातमे खनिज तेलके लिए कुएँ खोदे जा रहे हैं।

'होटल पेकिन' किसी भी अच्छे यूरोपीय होटलकी तरह साफ, सज्जित और आरामदेह या। कमरे एयरकण्डीशन नहीं थे, पर सामनेकी पूरे दीवारभर बड़ी शीशेकी खिड़की पूरी तरह हवावन्द होनेके कारण ठण्डकी कोई तकलीफ नहीं थे। दिनमे शीत-ताप-मान २१° सेण्टीग्रेड था जो सामान्यतः भारतीयोके लिए भी सहनीय था। कमरेमे उवलते पानीकी 'सेण्ट्रल हीटिंग'की व्यवस्था थी, पर वह अक्तूब्रसे चाल्र होती थी इसलिए हम लोग गये, तब वंद थी। शुचिगृह-स्नानगृहमें ठंडे-गरम दोनो पानीके पाइप थे। बाथ टबके स्प्रेकी धुमौवा व्यवस्था मुझे हालैडके वाथ टबोसे भी अच्छी लगी। स्नानका आनन्द बहुत दिव्य आता था।

रूसमे 'वेड टी' या 'इविनिंग टी'का रिवाज नहीं है। पर हमारे कहनेसे दूसरे दिनसे होटलमें हम लोगोंके लिए 'वेड टी'की भी व्यवस्था हो गयी। वृमने-वामनेके कारण 'इविनिंग टी'के समय हम किसी भी दिन होटलमें थे ही नहीं, पर उसकी व्यवस्था और आसानीसे हो जाती क्योंकि पर्यटकोंके लिए शामकी वायकी व्यवस्था होटलवाले रखते है।

प्रातिविधि और प्रातरानिहकसे निपटकर हम ९ वजे ब्रेकफास्टके लिए और वाहर जानेके लिए तैयार हो गये। मास्कोमें एक छोटेसे 'मास्को न्यूज' नामक दिसाप्ताहिकको छोड़कर और कोई अंग्रेजी समाचारपत्र नहीं छपता और वाहरसे मी १-२ कम्युनिस्ट अंग्रेजी अखवारोंको छोड़कर और कोई अखवार नहीं आता। इसलिए रेडियो और अखवारोंके अभावमें हम आर्त ही रह गये। 'होटल पेकिग'की इमारत १३ मंजिलकी है और विलक्षल जपरके मंजिलमें हमारे लिए खाने-पीनेके रेस्तरॉकी व्यवस्था की गयी थी। जपर जाने-आनेके लिए २ लिपटे थी, फिर भी लिपट आनेमे कुछ देर ही लगती थी।

बेकफास्ट कर हम भारतीय दूतावासमें स्वातन्त्र्य-दिनोत्सवके प्रीत्यर्थ होनेवाले सांस्क्व-तिक कार्यक्रममे सम्मिलित होने रवाना हुए। मैं जरा और लोगोंसे पीछे छूट गया इस-लिए अकेला ही टैक्सी करके गया। किराया ९ रूवल लगा जो पर्यटकोके विनिमय-दरसे ४॥ रुपयेके लगभग हुआ। यह कोई बहुत अधिक नहीं था। सबेरे ही बंकवाले हमार होटलमें आये थे और हमने रुपयेके बदले रूनल उनसे ले लिये थे। भारतीय पर्यटकोंके लिए विनिमय दर १०० रुपये बराबर लगभग २०८ रूनल है यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में १०० रुपयेके बराबर ८३ या ८४ रूनल ही होते हैं। हरएक व्यक्ति भारतसे २७० रुपयेतक धन ले जा सकता है इसलिए हमें २७० रुपयेका ५६० के करीब रूनल मिला था।

भारतीय दूतावासका सांस्कृतिक कार्यक्रम वहुत ही ऊँचे दलेंका था। संगीत, नृत्य, आमगीत, प्रामनृत्य, दक्षिण भारतके व्यंजन आदिके कारण लगता था कि हम भारतमे ही है।

बहाँसे छोटकर हमने १ वजे होटळमे खाना खाया। इनटूरिस्टने हमारी तैनातीमे ४ ठड़कियों और ३ युवक दुभाषियो तथा दो वड़ी बसोको रख दिया था। खाना खाकर हम मास्कोंके ऐतिहासिक स्थान देखने चळे।

शामको ६ वजे डिनरके लिए लौटे और इसके वाद 'सिनेरामा' देखने गये । हाल १ हजार दर्शक वैठने लायक वडा था। परदा बहुत बड़ा और अर्द्ध गोलाकार था। सिनेमामें कोई लड़के-लड़कीको कहानी नहीं थी, पर रूसके भव्य विकासकी पूरी झॉकी थी। फिर भी हाल दर्शक स्त्री-पुरुपोंसे ठसाठस भरा था। टिकट भी कम नहीं था। सिनेमा शुरू होते ही त्रिमिति फिल्मके कारण ऐसा लगता था कि हम खुद हो या तो किसी मोटरमें वैठे हैं, या गाड़ीमें वैठे हैं या विमानमें वैठकर सब दृश्य देख रहे हैं। जिन्होंने थ्री डाइमेन्ट्रानल सिनेरामा उस दिन पहले-पहल देखा उन्हें तो कुछ देरतक विमानकी पहली यात्रामें या पहली वार झूला झूलनेपर जैसा चक्कर आता है वैसा होने लगा। मैं भी ऐसे ही लोगोमेसे एक था। १०-५ मिनटमें ही फिर दिमाग ठीक अपनी जगहपर आ गया।

वायस आकर फिर इम आरामसे अपने कमरेमे रातभर सोये।



## रूसका पुराना इतिहास

आजकल जिसे इम इस या सोवियट इस कहते है उसका वास्तविक नाम यह नहीं है। उसका नाम है यू० एस० एस० आर० यानी यूनियन ऑफ सोवियट सोशिलस्ट रिपब्लिक्स (सोवियट समाजवादी गणतन्त्रोंका संव।) इसमे कहीं भी 'रूस' शब्द नहीं है। इस इस इस इहे संवका एक घटक है। इस संवमें इस समय १६ गणतन्त्र है जिनमे इस अवस्य सबसे बड़ा है। पर १९१७ की समाजवादी क्रान्तिके पहले इसका नाम इस था इमलिए सोवियट संवको दुनिया अब भी इस नामसे ही संबोधित करती है। इसी

जनता प्रकृत्या बहुत कट्टर राष्ट्रवादी (नेशनिलस्ट) रही है। चूंकि १९१७ की क्रान्तिके बाद उस क्रान्तिके नेता सारी दुनियामें कम्युनिज्मकी स्थापनाका कार्यक्रम बनानेका निश्चय कर चुके थे इसलिए जितने क्षेत्रमें क्रान्तिके उपरान्त कम्युनिज्मकी स्थापना हो चुकी थी उतने क्षेत्रकों वे रूस नाम नहीं दे सकते थे। इससे कम्युनिज्मका क्षेत्र सीमित होता और पुराने रूसके बाहरके देशों-प्रदेशोको इसमे आपित भी होती, इसलिए नये विधानमें देशका नाम 'सोवियट सव' रखा गया ताकि इसमे सारी दुनियाके देशोंको सम्मिलित होनेकी गुंजाइश रहे।

रूसी जनताकी प्रकृति बदलनेके प्रयत्न १०० प्रतिशत सफल नहीं हुए हैं। रूसी अब भी राष्ट्रवादी है, यद्यपि यह भी साबित हो चुका है कि प्रयत्नसे मनुष्यकी प्रकृति भी केवल १ पीढ़ीमे यानी २०-२५ सालमे बहुत कुछ बदली जा सकती है। रूसियोके राष्ट्रवादी रहते हुए भी संबक्ते अन्य १५ राज्योंको वे लोग बहुत अधिक हीन भावनासे नहीं देखते और न हमारे यहाँ जैसा प्रान्तवाद वहाँ है। सोवियट संबक्ते सभी १६ राज्य भाषाके आधारपर वंटे है, पर रूसी सबकी राजभाषा है क्योंकि वह सबसे बड़े राज्यकी भाषा है। भाषाके आधारपर किस प्रकार रूसके राज्य वंटे है और राजभाषा रूसीपर बहुत अधिक जोर देकर सब राज्योंको एक कैसे बनाया जा सकता है इसका अध्ययन भारतके राजनीतिशोंको अवस्य करना चाहिये। हिन्दी-विरोध लोग यदि रूसके उदाहरणपर गौर करे तो उनका हिन्दी-विरोध विलक्षल नहीं रह जायगाः। पर यहाँका हिन्दी-विरोध तो राजनीतिक है।

रुसी जनता इतनी अधिक राष्ट्रवादी हैं कि आज यदि उसके सामने यह प्रस्ताव रखा जाय कि चीन या भारतको आप सोवियट संघमे सम्मिलित कर लीजिये तो सम्भवतः वे इसे स्वीकार न करेंगे क्योंकि ऐसा करनेपर फिर चीनी या हिन्दी भाषाको सोवियट संघकी राजभाषा बनाना पड़ेगा। रूसके इर्द-गिर्दके छोटे राज्योंके लिए रूसके साथ रहना ठीक हो सकता है। उन्हें भी आजकी साम्राज्यवादी भूखी दुनियामे कोई न कोई रक्षक चाहिये ही और रूस जैसा ताकतवर पड़ोसी, जो सांस्कृतिक उत्थानका पूरा-पूरा अवसर देता है, रहनेपर वे उसमे क्यों झगड़ेंगे।

इनट्र्रिस्टने हमे जो गाइड दिये थे वे सब विश्वाविद्यालय या उच्च टेक्निकल कालेजों में पढ़नेवाले शिक्षार्थी, छात्राएं और छात्र थे। रूसके पुराने इतिहासका वे बडे गर्वके साथ बखान करते रहे। प्राचीन इतिहासके और राजपुरुषोके स्मारकोका सोवियट सरकार बहुत उदारतापूर्वक रक्षण करती है। धर्मकों न माननेवाली सरकार भी प्राचीन गिरजा- वरोंकी बड़ी सावधानतासे रक्षा करती है और उसे अधिकायिक सुन्दर वनानेका प्रयत्न करती है। क्रेमिलनके अन्दरके गिरजाघर, जहाँ जार बादशाह लोग दफनाये गये हैं, बहुत कलापूर्ण ढंगसे रखे गये हैं। मास्कोमें ईसाइयोके विभिन्न सम्प्रदायोके गिरजे हैं जहाँ अब बुद्धोके अतिरिक्त युवक लोग भी रविवारको ईशु-प्रार्थनाके लिए अधिकाधिक संख्यामे

जाने लगे हैं। मास्कोमें एक मसजिद भी है जहाँ रोज ४ बार और शुक्रवारको जुमैकी वड़ी नमाज पढ़ी जाती है। अधिकतर गिरजाघर, राजमहल और रईसोंके महान संग्रहालय बना डाले गये हैं।

रूसी लोगोके कट्टर मातृभूमिभक्त, राष्ट्रवादी होनेके कारण वर्तमान सोवियट संघको समझनेके लिए रूसके कुछ प्राचीन इतिहासकी जानकारी भी आवस्यक है।

सन् ८८३ मे रूरिक नामके एक नार्स सरदारने किएवको राजधानी बनाकर एक नया स्लाव राज्य स्थापित किया। प्राचीन रोमन साम्राज्यके पूर्वकी ओर बचे बाइझाण्टाइन (कुस्तुन्तुनिया) राज्यके ईसाई पादरी रूस गये और वहाँके लोगोंको धर्म और अक्षर झान कराकर सम्य और संस्कृत बनाना ग्रुरू किया। चृंकि बाइझाण्टाइन साम्राज्यपर पर्श्विमी यूरोपकी संस्कृतिसे अधिक पूर्वका रंग चढ़ा था इसलिए रूसी लोग भी पश्चिमी यूरोपके लोगोंसे पूर्वके लोगोंको अपना अधिक निकटका मानने लगे। पिताकी सम्पत्ति सभी जीवित लडकोंमे बराबर-बराबर बॉटनेके रिवाजके कारण रूरिक द्वारा स्थापित नया राज्य सैकड़ो टुकडोंमे इंटकर कमजोर हो गया और सन् १२२४ में चंगेज खाँके आक्रमणसे और १२३७ मे तार्तारों या मंगोलोंके दूसरे आक्रमणसे उनका रूसपर पूरा अधिकार हो गया।

सन् १३८० में मास्कोके ग्रंड ड्यूक डिमिट्री डोनस्कोईने कुलिकोबोके मैदानपर मंगीलोको हराकर रूसी जनताको मंगीलोंको निकृष्टतम दासतासे मुक्त किया। मास्कोके सामन्त ड्यूकको तार्तारोंने कर वस्लनेके लिए कायम रखा था। चेतिसिंहकी तरह इस नामन्तने कभी मंगीलोंको खुशकर और कभी उनसे लड़कर अपनी ताकत बढायी थी। सन् १४६३ में मास्कोका शासक ईवान तृतीय अपनेको पूर्वा रामन साम्राज्य, बाइझाण्टा-इनका उत्तराधिकारी घोषित कर सीजर या जार कहलाने लगा। उस समय देशका नाम रूस नही, पर मस्कोबा था।

जिस साल कोलन्वसने अमेरिकाका पता लगाया उसी साल सन् १४९२ में टिरोलके आर्कविशपकी आशासे रूसका पता लगानेके लिए श्तुप्स नामक एक वैशानिकके नेतृत्वमे एक दल पूर्वकी ओर गया। पर रूसी उस समय भी किसी विदेशीको अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते थे इसलिए श्तुप्स रूसकी सीमाके अन्दर जानेमे सफल नहीं हुआ। ६१ साल वाद रिचार्ड चांसलर नामका एक अंग्रेज समुद्रमे भटकते-भटकते रूसके उत्तरी तटपर पहुँच गया। इस बार लोग उसे मास्को ले गये और वहाँ ग्रेड ड्यूकने उसके साथ व्यापारिक सन्धिपर हस्ताक्षर किये। रूसका और बाहरी दुनियाका यह पहला सम्बन्ध था। इसके बाद रूसने बाहरी दुनियाके साथ अधिकाधिक सम्बन्ध बढ़ाना शुरू किया।

१५९८ में फियोडोर प्रथमके राज्यकालमें रूरिक द्वारा स्थापित राज्यवंशकी समाप्ति हो गयी । इसके वाद ७ वर्षतक बोरिस गोडुनोव नामक एक अर्थ-तार्तारने जार बनकर मास्कोन्के राज्यपर शासन किया। इसके वाद सन् १८६१ तक रूसी जनता इन नये शासकोंकी

पूरी तरह गुलाम बना ली गयी थी। गोडुनोवकी मृत्युपर सन् १६६१मे मास्कोके रोमानीव परिवारके फियोडोरके पुत्र माइकेलको रूसी सामन्तोंने नया 'जार' बनाया । सन् १६७२ में माइकेलके प्रपौत्र पीटरका जन्म हुआ। पीटर जब १० सालका था तभी उसकी सौतेली बहन सोफियाने राज्य छीन लिया। पीटर मास्कोके बाहरकी विदेशियोकी बस्तीमें रहने लगा और यूरोपके विभिन्न देशोंके लोगोके जीवनक्रमसे परिचित होने लगा। १७ सालकी उम्र होनेपर पीटरने सोफियासे अपना राज्य छीन लिया और रूसको वाइझाण्टाइन-तार्तार राज्यसे बदलकर उसे एक सम्पूर्ण सम्य यूरोपीय साम्राज्यका रूप डेना शुरू किया। सन् १६९८ में जार पीटरने पश्चिमी यूरोपकी यात्रा शुरू की। यह मौका देखकर मास्कोके प्राचीन-प्रेमी सामन्तोने सोफिया और स्ट्रेब्ल्सी नामक एक सैनिकके नेतृत्वमे बगावत की । पीटरने तुरत छौटकर इसका दमन किया । सन् १७१६ मे पीटर पश्चिमी देशोंकी दूसरी यात्रापर निकला तो मास्कोमें फिर पोंगापंथियोने विद्रोह किया । पीटरने तरत छौटकर इसे भी दबा दिया । अबकी बार विद्रोहका नेतृत्व पीटरके अर्द्धविक्षिप्त पुत्र अलेक्सिसने किया था जो बादमें मार डाला गया। बाकी हजारीं विद्रोही साइवेरियामें निर्वासित कर दिये गये। इसके बाद पीटरने १७२५ तक (अपनी मृत्युतक) शान्तिपूर्वक रूसी माम्राज्यको सभ्य राज्योंकी श्रेणीमे लानेका काम जारी रखा। रोज-रोज अनगिनत आशापत्र निकालकर उसने पुरानी सारी व्यवस्था बदल दी। मरनेके ममय पीटर २ लाखकी पैदल सेना और ५० जहाजोकी नौसेना संघटित कर चुका था। सामंतोंकी सभा ड्यमाको भंग कर उसने अपने सलाहकारोंकी एक सिनेट बना ली थी। पीटरने ही आधुनिक रूसकी नीव डाली। मास्कोसे हटाकर उसने अपनी नयी राजधानी पेटोग्राहकी (जो बादमे लेनिनग्राह बन गर्था) १७१२ मे स्थापना की जो बादमें यूरोपका .उस समयका सबसे बड़ा नगर बन गया। विश्वविद्यालयों, अस्पतालोंकी स्थापना हुई। पक्की सड़कें बनायी गयी । लम्बे बालोंवाले रूसी मौजिकोको उसने सफाचट टाटी-मूछवाले पश्चिमी यूरोपियन जैसा बदल डाला । १७२१ मे पीटर रूसी चर्चका प्रधान भी बन गया। १७०९ मे आक्रमणकारी स्वीडेनको पीटरने पोल्टावाकी छड़ाईमें हराया और रूस उस समय यूरोपका सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य वन गया। पर इसके बाद यूरोपमे प्रशिया आदि अन्य राज्य अधिक ताकतवर होने लगे और रूस फिर अपनी सीमाके अन्दर ही कछुएकी तरह सिमटने लगा और १९वीं सदीके प्रारम्भमें अलेक्जेण्डरके राज्य में पूरी तरह सिमटकर बैठ गया । १९१७ की लेनिन-प्रणीत समाजवादी क्रान्तिके बाद भी रूस कई वर्षातक बाहरी दुनियासे इसी तरह सिमटकर अपनी सीमामे बैठा था। ५ मार्च, १९५३ को स्टालिनकी मृत्युके बाद करचेवके राज्यकालमे अब वह धीरे-धीरे बाइर आने लगा है।

### क्तसकी ऋर्थ-व्यवस्था

#### बेकारी नहीं, उलटे श्रमिकोंकी कमी

रूससे छोटनेके बाद सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा जाता रहा है वह यह है कि रूसके लोग खा-पीकर खुशहाल हैं या नहीं, वहाँ कोई वेकार तो नहीं है, लोगोंकी तनखाहें या आमदनी क्या होगी और जो आमदनी होगी उसमें जीवनयापनके लिए आवश्यक चीजें वे खरीद सकते हैं या नहीं। रहनेके उनके मकानोंकी क्या व्यवस्था है। बीमार पड़नेपर उनका हलाज केसे होता है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्थानके लिए उन्हें क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं।

रूसकी वर्तमान पीटीको वेकारी नामकी चीज मालूम ही नहीं है। १९१७ की क्रान्तिके पहले, और देशोंकी तरह, रू समें भी हजारो-लाखों वेकार थे। क्रान्तिके वाद भी वेकारीको समाप्त करनेके लिए रूसी क्रान्ति-नेताओंको १३ साल लगे। १९३० से रूसमे वेकारी विल्कुल नहीं है । सोवियट सरकारने अपनी सारी अर्थव्यवस्थाका पुनस्संघटन इस प्रकार किया और उद्योगों तथा यातायातका इस प्रकार विस्तार करना गुरू किया कि हर एक काम करने लायक व्यक्तिको कारखानोंमे, खानों-खदानोमे और नयी-नयी वननेवाली रेल-लाइनोंके निर्माणमें काम मिलने लगा। गॉवोंमें सामदायिक कृषि शुरू होनेके कारण किसानोकी खुशहाली बढ़ने लगी जिससे देहातोंसे शहरोंमें कामके लिए आनेवालोंकी संख्या भी घटने लगी। सरकारने उद्योगोंको इतनी तेजीसे बढ़ाना शुरू किया कि कृपिके मशीनीकरणसे खाली होनेवाले मजदूरी तथा प्रति वर्ष बढनेवाली ३० लाख जनसंख्याका समावेश भी कारखानोमे आसानीसे होने लगा। मजदूरोंको दक्ष वनानेके लिए सरकारने ट्रेनिंग स्कूल खोले जहाँ उन्हे मुफ्त मकान, वस्त्र और भोजन मिल जाता था । इस प्रकार १९१३ मे राष्ट्रीय अर्थ-च्यवस्थामे जहाँ केवल १ करोड़ ९ लाख मजदूरींकी आवश्यकता थी वहाँ १९५६ में ५ करोड़ मजदूर खपानेकी गुंजाइश हो गयी। १९६० तक साढ़े ५ करोड मजदूरोंके लिए ह समे काम मिलेगा। रूसमें अव वेकारीका तो नाम ही नहीं है, उल्टे मजदूरोकी कमी पड़ती है जिसके कारण कारखानोंमें विज्ञान और यत्र-शिल्पका अधिकाधिक उपयोग कर भारी परिमाणमें मशीनीकरण और मशीनोंका यन्त्रीकरण करनेकी गुंजाइश हो जाती है।

#### मजदूरोंका वेतन

मजदूरीके सम्बन्धमें सोवियट संघने अपना यह विधान बनाया है कि समान कामके लिए समान वेतन मिलेगा। इसमें न स्त्री-पुरुषका भेदभाव किया जाता है, न विभिन्न

राष्टीयताओंका भेदभाव किया जाता है और न युवकों और बड़े लोगोंमे उन्नके लिहाजसे भेदभाव किया जाता है। मजदूर जैसा माळ तैयार करता है और जितने परिमाणमें तैयार करता है उसके अनुसार उसका वेतन निश्चित होता है । पारिश्रमिकका निश्चय श्रमिक-प्राप्तिकी स्थिति, श्रमिककी योग्यता, उद्योगका महत्व और जहाँ वह उद्योग है वहाँकी भौगोलिक अवस्थितिके आधारपर किया जाता है। योग्यताके अनुसार मजदूरोंकी टैरिफ श्रेणी निश्चित की जाती है और पहली श्रेणीके यानी सबसे कम योग्यता-वाले मजदूरसे ८ वी श्रेणीके यानी सबसे अधिक योग्यतावाले मजदूरको २॥-३ गुना अधिक वेतन मिलता है। कठिन कामके लिए १५-२० प्रतिशततक और यूरल तथा साइबेरिया जैसे दूरवर्ती स्थानोमें कामके लिए २० प्रतिशततक अधिक वेतन मिलता है। अधिकतर मजदूर मासिक निश्चित वेतनपर न रखे जाकर कामके आधारपर दैनिक वेतन-पर रखे जाते हैं, पर दैनिक वेतन-दर मासिक वेतन-दरसे कुछ अधिक ही होती है। जिस कारखानेमे दैनिक कामके आधारपर पारिश्रमिक निश्चित नहीं किया जा सकता वहाँ निश्चित नेतन और अधिक उत्पादनके लिए नोनस दिया जाता है। कच्चे मालकी, ई धनकी और विजलीकी बचत करना, महीनको अधिकाधिक समय उपयोगमें रखना, खराब माल बिलकुल न निकलने देना आदिके लिए बोनस मिलता है जो निश्चित वेतन का १० से ५० प्रतिशततक रहता है। कारखानेके मैनेजरों, इञ्जीनियरों आदिके वेतन सरकार द्वारा निश्चित किये जाते है और इसमे कारखानेका उत्पादन, उसका महत्व, उसका शैरिपक स्तर, कार्यकर्ता, श्रमिककी योग्यता और उसकी सेवाकी अवधि इन सबका विचार किया जाता है। कारखानेके लिए निश्चित उत्पादनसे अधिक उत्पादन होनेपर इनको नोनस भी मिलता है। लम्बी सेवाके लिए भी कुछ उद्योगोंमे अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है। कारखानेमें मुनाफेका १ से ६ प्रतिशततक और अतिरिक्त मुनाफेपर २० से ५० प्रतिशततक रकमका एक कोश बनाया जाता है जिसमेसे भी श्रमिकोंको अतिरिक्त धन मिलता है। मुनाफेके धनका कुछ हिस्सा उत्पादन बढ़ानेमे, मजदूरोंके मकान बनानेमें, उनके लिए अवकाश-गृह, चिकित्सा-गृह और बाल-गृह वनानेमें लगाया जाता है। कारखानोंमे देशव्यापी प्रतियोगिताएँ होती हैं जिनमे सफल कारखानोंको मिले पुरस्कार-धनमेंसे भी श्रमिकोंको हिस्सा मिलता है।

इस प्रकार उत्पादन बढ़ानेसे और उसकी गुणात्मक उन्नतिसे जो मुनाफा बढ़ता है उसमें श्रिमिकोंको हिस्सा मिळनेसे उत्पादनकी गुण-मात्रावृद्धि और श्रिमिकोंको वेतन-जीवनयापन स्तरकी वृद्धिका सिळसिळा अपने-आप चळता जाता है। १९५५ मे १९५० से श्रिमिकोंकी आयमें ३९ प्रतिशत वृद्धि हुई है। छठे पंचवधींय आयोजनमें श्रिमिकोंकी आय २० प्रतिशत बढ़ानेकी योजना थी। कामके घण्टे भी धीरे-धीरे कम करनेका प्रयत्न होनेवाळा है।

मास्कोमें सैकड़ो सरकारी कारखाने होगे, पर कहा किसी कारखानेका

माइनवोर्ड हमें सड़कपर वाहर नहीं दिखाई दिया। मशीन टूलके एक कारखानेमें हम गये थे। फाटकके अन्दर धुसनेके बाद मालूम हुआ कि अन्दर चार हजार स्त्री-पुरुष मजदर कारखानेमें काम करते है। कारखानेके अन्दर जानेके बाद क ची-क ची दीवारोंपर बड़े-बड़े अक्षरोमे उस कारखानेका नाम, आजतक हर साल अच्छा-अच्छा काम करनेके कारण प्रशंसापत्रप्राप्त मजदूरीके नाम और उनके बढ़े-बडे फोटो लगाये गये थे। कारखानेका जो डाइरेक्टर(मैनेजर) था उसने हमसे बातें करनेके लिए यूनियनके अध्यक्षको भी बुला लिया। उसने हम सबको पहले कोटपर लगानेके लिए कारखानेके चिह्नका एक-एक चमकीला विल्ला दिया। उससे बातचीत करनेपर मालूम हुआ कि मजदूरोको सप्ताहमें ५ दिन ८ घण्टे और शनिवारको ६ घण्टे मिलाकर कुल ४६ वंटे काम करना पडता है। इस निश्चित अविधमें भी जो मजदूर अधिक परिश्रम कर अधिक उत्पादन करता है उसे अधिक पारिश्रमिक मिलता है। बीमार पडनेपर पूरे वेतनकी छुट्टी मिलती है। हर कारखानेमे यूनियन होती है और यूनियनके सदस्य मजदूरीको कुछ विशेष सुविधाएँ मिलती हैं। कारखानेके बाहर समाजसेवाका कुछ न कुछ काम करने-वालोंको ही यू नियनकी सदस्यता मिलती है, फिर भी हम जिस कारखानेमें गये थे वहाँके १०-१५ अस्थायी मजदूरोको छोड़कर वाकी सब ४ हजार मजदूर यूनियनके सदस्य थे। मजदूर हमेशा अपना शैक्षिक और वित्तीय ज्ञान बढानेके प्रयत्नमें रहते है जिससे उनको अपने परिश्रमका अधिकाधिक फल प्राप्त होता रहता है।

#### किसानोंकी कमाई

नजदूरोंकी मजदूरी निश्चित करनेकी जो प्रणाली है उससे भिन्न प्रणाली किसानों, सामुदायिक कृषिका काम करनेवालोका पारिश्रमिक निश्चित करनेके लिए हैं। किसानोंको व्यक्तिगत वचतसे भी अतिरिक्त कमाई होती है। कृषि उत्पादनका जो हिस्सा सरकार लेती है उसका निश्चित मूल्य देती है। यह मूल्य वरावर बढ़ाया जाता है, अनिवार्य रूपसे लिया जानेवाला हिस्सा धीरे-धीरे घटाया भी जाता है। बीच-बीचमे बकायेकी माफी भी दी जाती है। १९५४से५६ तक पिछले ३ वर्षोमें किसानोंकी आय दूनी हुई है। पाँचवी पंचवर्षीय योजनामें सामुदायिक कृषकोंकी औसत आय ५० प्रतिशत बढ़ी और छठी योजनामें ४० प्रतिशत और बढ़ानेका आयोजन था।

#### सरकारी कर

रूसमें तीन प्रकारके कर है—आय-कर, अविवाहितों और छोटे परिवारोंपर कर, क्रिंपि-कर और कुछ छोटे-छोटे कर। ३७० रूबलसे अधिक आमदनीवालोपर आय-कर लगता है। १ जनवरी, १९५६के पहलेतक २६० रूबलसे अधिककी आमदनीपर ही कर लगता था। आय-करकी दर क्रिंसिक आयपर और आश्रितोंकी संख्यापर डेढ प्रतिशतसे

१३ प्रतिशततक रहती है। तीन या तीनसे अधिक आश्रित होनेपर ३० प्रतिशत आय-कर कम देना पडता है।

१२००० रूवल प्रति माससे अधिक आयवाले साहित्यिक कार्य करनेवालोंको भी १३ प्रतिश्चत आय-कर लगता है। डाक्टर, वकील तथा अन्य प्राइवेट प्रे क्टिस करनेवालो-को इससे अधिक दरपर आय-कर देना पडता है।

२० और ४० वर्षकी उम्रके बीचके पुरुषों और २० और ४५ वर्षकी उम्रके बीचकी क्षियोंको, यदि वे अविवाहित हों तो अविवाहित-कर, यदि उनको बच्चा न हो तो ६ प्रतिशत, १ बच्चा हो तो १ प्रतिशत और दो बच्चे हों तो आधा प्रतिशत आयपर कर देना पड़ता है। २५ वर्षकी उम्रतकके छात्रोको यह कर नहीं देना पड़ता। इस टैक्सकी आमदनी गर्भवती माताओं, अधिक बच्चोंवाली माताओं और अविवाहित माताओंके सहायतार्थ लगायी जाती है।

किसानोंको कृषि-कर देना पडता है। यह १९५३में पहलेसे २॥ गुना वटाया गया है। सामुदायिक कृषकोकी प्रतिदिनकी आयपर कोई कर नहीं लगता।

इन सब सरकारी करोंसे सरकारी वार्षिक बजटका केवल ९ प्रतिशत प्राप्त होता है। इसलिए यह कर वहाँ भारस्वरूप नहीं मालूम होता। १९५६में करोसे सरकारी आय ५ अरब ३ करोड़ रूवल हुई थी। उस साल सरकारने शिक्षा और सामाजिक सेवाओंपर १० अरब रूवल खर्च किया था।

सोवियट सरकारका झुकाव जनतापर सरकारी टैक्स कम करते जानेकी ओर है, वढाते जानेपर नहीं, पर टैक्स कम रहनेपर भी चीजोके भाव बहुत ज्यादा है जिससे सरकारकी आमदनी बहुत बढ़ जाती है।

#### चीजोंके दाम

सोवियट संबमे उत्पादनके साथनोंपर सरकारका अधिकार होनेके कारण दैनिक जीवनके लिए आवश्यक चीजोंके दाम सोवियट सरकार स्वयं निश्चित कर सकती है। १९४७ से १९५४ तक सरकारने कई बार धीरे-धीरे कर खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक चीजोंके दाम ५० प्रतिश्चतसे अधिकतक बटा दिये है। १९४७ में जितनी मात्रामें डबल रोटी, मांस, मक्खन, शकर और दूथ खरीदनेमें जहां सो स्वल लगता था वही १९५६ में ४३ स्वल लगने लगा। जितने धनमे १९४७ में एक फर्स्ट क्लास सूट आता था उतने ही धनमें अब वैसे ही एक सूटके अलावा एक जोडा वड़े बूट और दो जोड़े बच्चोंके बूट खरीद जा सकते है। ये सब आंकडे तुलनात्मक है। अब भी अन्य देशोंकी तुलनामें स्समें चीजों बहुत महंगी है। रूस सरकार हमारे देशमें आगरे और कानपुरसे दस रुपये जोडे-वाले चमड़ेके बूट खरीदकर अपने देशमें उन्हे १००-१०० रुपयेमें बेचती है पर इसका

उद्देश्य मुनाफाखोरी करना उतना नहीं है जितना अन्य चीजोके प्रचलित भावोंके अनु-रूप उन्हें रखना है।

वाजारमे चींजोंके भाव पिछले आठ सालमे कई वार कम करनेपर भी अब भी युद्धपूर्वके भावोंसे कुछ अधिक ही हैं। पर लोगोंकी तनस्वाहें पहलेसे दूनी हो गयी हैं। इसीलिय सेविंग वंकोमे ३ करोड़ ७० लाख व्यक्तियोंके छ अरव तीस करोड़ रू तल १९५७ के शुरूमें जमा थे जो युद्धपूर्वकी जमा रकमसे नौगुना है। सोवियट सरकारको देशका सारा उत्पादन करनेवाली और उसे वेचनेवाली एकाधिकारप्राप्त बहुत बड़ी कम्पनी ही समझना चाहिये। इसलिए इतने वड़े रूस देशमें आप एक कोनेसे दूसरें कोने चले जाइये, सब जगह, खाद्यपदार्थों और शाक-भाजियोंको छोड़कर, वाकी सब चींजों के दाम आप एकसे पाइयेगा। हर चींजका दाम सरकार निश्चित करती है। दूकानदारोंका मुनाफा भी निश्चित रहता है इसलिए वे मुनाफाखोरी नहीं कर सकते। लोगोंके वेतन बढ़नेसे लोगोंको खरीदकी शक्ति भी बढ़ती है और १९५० में जहां १०० रूबलकी चींज विकीं वहां १९५५ में १९० रूबलकी चींज विकीं वहां १९५५ में १९० रूबलकी चींज विकीं और सरकारका आयोजन है कि १९६० में २८६ की विके। चींजोंके दाम अब भी महंगे रहनेपर भी लोगोंकी खुशहाली पहलेसे इसलिए बढ़ी है कि रूसमे परिवारके पति-पत्नी दोनों काम करते है। मकानोका किराया अपेक्षाकृत बहुत कम लगता है। वच्चोंकी पढ़ाई-लिखाईका सारा खर्च सरकार करती है और चिकित्साकी सारी जिम्मेदारी सरकारकी होती है।

अपंगावस्था और वृद्धावस्थाकी जिंता व्यक्तिको नहीं करनी पहती और न अपने वाल-बच्चोंके भविष्यके वारेमें चिंता करनी पहती है। भारतमें तो परिवारके कमानेवालेकों न केवल अपनी और अपने ऊपर आश्रित पूरे परिवारकों फिक्र करनी पहती है पर यह भी विंता रहती है कि मेरे मरनेपर मेरी अन्येष्टि क्रिया कैंते होगी और मेरे आगेके आठ पुरत मुझे किस प्रकार पानी देते रहेंगे! इसी चिंतामें वह जीवनमर जीते जी ही मरा जाता है। रूस, ब्रिटेन, यूरोपके कुछ अन्य प्रदेश, अमेरिका आदिमें, जहां सोशल मिक्युरिटी यानी सामाजिक सुरक्षाकी अधिकाधिक जिम्मेदारी स्टेट यानी सरकार उठाती है, वहां व्यक्तियोंका जीवन अधिक सुखी होता जा रहा है। रूसमें तो सामाजिक सुरक्षाकी शतप्रतिशत जिम्मेदारी सरकार किंवन सुखमय रहता है, वश्नें कि वह राजनीतिमें महत्वाकांकी या श्रम करनेमें कामचीर और आलसी न हो तथा कियां भी पुरुषोंकी तरह घरोके वाहर श्रमिकोंकी तरह काम करें। रूसमें सहकों साफ करना आदि गंदे समझे जानेवाले काम क्रियोंको करने पहते हैं और अमेरिकामें एक ओर जहां स्त्री-पूजाकी अति होती है वहां रूसमें सी-समानताके नामपर उन्हें पूरा श्रमिक बनानेके लिए भी अति की जाती है।

सोवियट सरकार समाजसेवा और सांस्कृतिक आवश्यक कार्मोकी पूर्तिपर जो धन खर्च करती है वह हर नागरिकके मासिक वेतनके एक तिहाईके वरावर होता है। इनका मतलब यह हुआ कि सरकार वहां चीजोंके दाम अधिक रखकर उसकी तुलनामें वेतन और पारिश्रमिक कम रखकर उसकी पूर्तिमें शिक्षा, चिकित्सा, वृद्धावस्थाका बीमा, पेशन, स्वास्थ्यगृहोंमे छुट्टी विताने, समाचारपत्र, पुस्तक प्रकाशन, आमोद-प्रमोद तथा अन्य सांस्कृतिक उत्थानके साधन प्रस्तुत करती है। उत्पादनोंके साधनोंपर सरकारका अधिकार रहता ही है। पारिश्रमिक और वेतन तथा कृषि उत्पादनपर कृषि-उत्पादनका लिया जानेवाला भाग और कृषि-उत्पादनका मृब्य निश्चित करना सरकारके हाथमें रहता है। सामाजिक और सांस्कृतिक नियत्रण कर सरकार हर एक नागरिकका जीवनक्रम स्वयं भी नियन्नित करती है। इसके उब्दे अमेरिकामें सामाजिक-सांस्कृतिक तेवाएं रहनेपर भी अर्थनीति स्वतन्त्र और मुक्त रखकर व्यक्तिकों अपने संघटन और अपने श्रम तथा शिल्प श्वानके आधारपर खुले वाजारमें प्रतियोगिता करनेके लिए मुक्त छोड़ दिया जाता है।

प्रथम पंचवपीय योजनामे रूस सरकारने सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाओंपर २० अरव २० करोड़ रूवल खर्च किये थे। पांचवी पंचवपीय योजनामे यह खर्च बढ़कर ६८९ अरव ९० करोड़ रूवल हो गया यानी पहली चारो पंचवपीय योजनाओंमे मिलाकर जितना खर्च हुआ उससे अधिक केवल १ पांचवी पचवपीय योजनाओं हुआ। सन् १९५७मे राज्यके वजटका २० प्रतिशत यानी १८८ अरव २० करोड़ रूवल सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाओंपर रूबा गया था। इसमेसे शिक्षापर ७८ अरव ९० करोड़, जन-स्वास्थ्य और शारीरिक उत्थानपर २७ अरव ९० करोड़, वोमेपर ६६ अरव २० करोड़ तथा अधिक वच्चोंवाली और अविवाहित माताओंपर ५ अरव १० करोड़ रूवल खर्च हुआ था।

१९६० में इन सेवाओंकी वदौलत हर नागरिकपर १९५५ से २८० रूवल अधिक स्वर्च होगा।

#### मकान

नागरिकोंको स्वच्छ और हवादार मकान देनेको जिम्मेदारी सरकारको होनेके कारण पिछले १० वर्षोमे २९८ अरव वर्गफुट वासस्थानके नये मकान वनवाकर प्रस्तुत किये गये जिनमें ४५ छाख मकान देहातोंमें बनाये गये। नये मकान इतनी तेजीसे बनते हैं कि शहरों में कोई २ हजार परिवार और देहातोंमें १००० सामुदायिक कृपक परिवार प्रति दिन नये घरोंमें जाते हैं। मकानोंका किराया अधिक नहीं छगता। अधिकसे अधिक प्रति वर्गफुट १३ कोपेक किराया छगता है। रसोईवर, आने जानेके बीचके रास्ते और स्नानगृहका किराया नहीं छगता। ४ से ६ व्यक्तियोंके परिवारको किरायेमें ५ से १५ प्रतिशततक कमी की जाती है। छठी पंचवधीय योजनामें ८४ वर्गफुटके २ फ्लैट प्रति मिनट किरायेदारोंके छिए तैयार मिलनेकी व्यपस्था थी (यह योजना रह कर अब १९५९-१९६१ के छिए एक नयी सप्तवधीय योजना बनायी गयी है।)

#### जनस्वास्थ्य

सोवियट सरकार जनस्वास्थ्यकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। डाक्टरों और अस्पतालोंकी संख्या पहलेसे बहुत अधिक बढ गयी है। गर्भवती स्त्री-श्रमिकोंको ११२ दिनकी प्रस्तावस्थाकी स्त्रेतन छुट्टी मिलती है। माताएं अपने बच्चोंको वालगृहोंमे (क्रीचोंमें) छोडकर कामपर जाती हें और ग्रामको लैटते समय उन्हें वापस ले जाती हैं। बच्चा तीन सालका होनेपर माता-पिता उसे किंडर गार्टनमे रख सकते है। वहांके खर्चका ५० प्रतिशततक देना पड़ता है। ९ सालसे १६ सालकी उन्नतक वेनचोंको यंग पायनियरकी शिक्षा दी जाती है। इसके बाद कामसो-मोलोमे उनकी भरती होती है। बालकोके रक्तके १-१ बूंदमें कम्युनिज्मकी शिक्षा भरनेका कार्य यहांपर होता है। रूसमें अब यह परिवर्तन हो गया है कि पीटर, अलेकजेण्डर और इवान जैसे जार वादशाहोंको अत्याचारी, साम्राज्यवादी, खूंखार वादशाह कहनेके वजाय अब उनके मर्गुण खोज-खोजकर उनका बखान किया जाता है।

### साक्षरता

रूसमे अब शत-प्रतिशत साक्षरता है। १७ वर्षतक उच्च माध्यमिक शिक्षा सव वालक-वालिकाओको अनिवार्य रूपसे निःशुल्क दी जाती है। १७ सालकी उम्रमें छात्रके शैक्षणिक झुकावकी वहुत कडी परीक्षा ली जाती है। इसी समय उसका मविष्य निश्चित हो जाता है। १० साल शिक्षा पूरी किये हुए छात्र-छात्राओकी हर अगस्तमे गणित, रूसी साहित्य, इतिहास, सोवियट संवटन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और १ किसी विदेशी माणकी वड़ी कडी परीक्षा ली जाती है। इस कड़ी परीक्षामें जो केवल प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होते है उन्हींको आगे पटनेका अवसर मिलता है, वाकी सव श्रमिकोकी लम्बी फौजमें भती हो जाते हैं। श्रमिकोकी कमी पडनेके कारण अब माध्यमिक शिक्षाकी अविध दो साल और कम की जा रही है।

रूसमें शतप्रतिशत साक्षरताके साथ नये-नये विषयोंकी पुस्तके लाखों-करोडोंकी संख्यामे प्रकाशित की जाती है। १९५५मे १२२भाषाओंमें ५४७०० नयी किताबोकी ११५००००० प्रतियां छपी थी।

रूसमे लाइब्रेरियोकी संख्या भी वड़ी तेजीसे वढायी जा रही है। सन् १९५६मे रूस-भरमें ३९२००० लाइब्रेरियां थीं, जिनमें कुल मिलाकर १ अरव २० करोड़ पुस्तके संम्रहीत थीं। मास्कोकी लेनिन स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी दुनियाकी सबसे बड़ी लाइब्रेरियोंमें एक समझी जाती है। यहां १६० भाषाओंकी एक करोड़ नब्बे लाख पुस्तके हैं। कोई ५ हजार पाठक प्रतिदिन इसमें पुस्तकें पढ़नेके लिए जाते हैं।

# राजधानी मास्को

मास्को विशाल सोवियट संघकी राजधानी है। उस संघके सोलह घटक राज्योमेंसे सबसे बड़े रूसी गणतत्रका यह प्रधान शहर है और मास्को प्रदेशका केन्द्रीय नगर है। यह ओका और बोल्गा निर्योंके बीचके बड़े रूसी मैदानके बीचोबीच स्थित है और मास्को नदी तथा उसकी शाखाएं इस नगरके बीचने सर्पाकार टेढी-मेढी २४ मीलकी लम्बाईमे बहती हैं। यह मास्को नगरको पूर्व-पश्चिम दो छोटे-बड़े हिस्सोमे काटती हैं। ऊपरके उत्तरके बायें किनारेके ऊंचे भागपर शहरका बड़ा हिस्सा और केमलिन स्थित है। मास्को पहाडी प्रदेशपर बसा है और उसका दक्षिण-पश्चिम हिस्सा समुद्रकी सतहसे साड़े छः सौ फुटकी ऊंचाईपर लेनिन हिल्सके नामसे प्रसिद्ध है। यहीपर सभी बडे आविमियोंके वासस्थान है और मास्कोके नये ढंगके रईसोंका यह मुहल्ला कहाता है। जाड़ेमें जनवरीमें औसत शित-ताप-मान शून्यसे ११ डिग्री नीचे रहता है और कभी-कभी शीतमान तो ० से ४० डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है। सबसे गर्म जुलाई महीना रहता है तब भी औसत तापमान केवल २० डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कभी-कभी ३७ डिग्री सेटीग्रेड था।

राजधानीका क्षेत्रफल लगभग डेढ़ सौ वर्गमील होगा और आवादी करीव ५० लाख होगी जिसमें उपनगरोंकी जनसंख्या शामिल नहीं है। नगरकी व्यवस्था वालिंग मता-धिकारके आधारपर दो सालके लिए निर्वाचित मास्को सोवियट श्रमिक सिटी प्रतिनिधि समाके जिम्मे रहती है जिसके इस समय ८५३ प्रतिनिधि हैं। उसके अन्तर्गत मास्कोंके पचीस वाडों या विभागोंकी व्यवस्थाके लिए पचीस विभागीय प्रतिनिधि मभाएं हैं। १८५७के मास्कोंके वजटमे आय ६,७५,५०,५३,००० रूवल और खर्च ६,०५,४९,४९,००० रूवल था।

मास्को न केवळ सोवियट संघकी राजधानी है, बिल्क यह सारे देशका आँबोगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केन्द्र भी है। सोवियट संघकी कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय समिति का कार्यांळय भी यही है। रूसी संसद मुप्रीम सोवियटकी बैठकें भी यही होती हैं। १९४७ में शहरका ८००वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। जार वादशाहोंके खिलाफ दूसरा जो सशस्त्र विद्रोह १९०५-७ में हुआ उसका प्रारम्भ मास्कोमें ही हुआ था। १९१७ मे जो तीसरी रूसी क्रांति सफल हुई उसमें क्रांति शुरू होनेके १० दिन बाद १६ नवम्बर सन् १९१७ को मास्को नगर कम्युनिस्टोंके अधिकारमे आया। मार्च १९१८ में लेनिनके नेतृत्वमें सफल सोवियट सरकारने पेट्रोग्राड (बादमें लेनिनग्राड) से यहां आकर इसे ही

फिर अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन क्रेमिकिन (किले) पर दुनियाकी पहली समाज-वादी सरकारका लाल झण्डा फहराने लगा।

वस्तुतः रूसी झंडेका लाल रंग कोई क्रांतिस्चक नहां है। रूसी जनता प्राचीनकालसे ही लाल रंगकों बहुतसुन्दर रंग मानती आयी है और रक्तपूर्ण क्रांतिके कारण उस लाल रगमें एक और नया अर्थ समा गया है। यहां लाल झंडेकी विशेषता है। २० दिसम्बर १९२२ को मास्कोमें ही सर्व-संघ सोवियट कांग्रेसने यू० एस० एस० आर० की स्थापनाकी विधिवत् घोषणा की और मास्कोको संवकी राजधानी घोषित किया। दिसम्बर १९४१ में हिटलरकी सेना मास्कोके पिंडममें पडाव डाले थी, पर यहांपर उसे अपनी पहली हार खानी पडी और पीछे हटना पड़ा। मास्कोमे अपना मकान बनानेके लिए हिटलर मकान बनानेका सारा सामान भी लादकर जर्मनीसे मास्कोको लाते जा रहे थे, पर वहां मकान बनानेके बजाय वहांकी घृल उन्हें चाटनी पडी और आगे जाकर उसी घृलसे उनकी कहा बरिलनमें वनी।

हम जब मास्कोसे वापस भारत आनेको थे तब यहांसे नयी हवाई सिवंससे गये दिल्लीके अखवारोंसे मालूम हुआ कि दिल्लीमे पानीकल फेल हो गया और भारतकी



राजधानी वेपानी हो गयी है। जहां ऐय पानी (वाटर) और त्याज्य मल (सीवेज) का इन्तजाम एक हीसिन्मिलित वोर्ड कमेटी देखती हो वहां और क्या हो सकता है? पर वहा यह जलकलका समाचार पढकर मास्कोके पानीकलके इन्तजामके बारेमे मैने विशेषदिल-चस्पीसे पृछताछ की।

पहले मास्कोमे पासकी एक पहाड़ीकी थारासे और मास्को नदीमेसे ही, पर शहरसे ३१ मील दूरके एक स्थानसे, जहां नदीमे बहुत अधिक पानी रहता है, नहरोंसे पेय पान लाया जाता था, पर वह पूरा न पड़नेके कारण बोला और मास्को नदीको

जोड नेवार्ला एक नहर बनायी गयी और वोल्गाका पानी मास्कोवासियोंको पिलाया जाने लगा। ५ पंपघरोंसे पानी ऊपर चढाया जाता है। मास्कोके लिए पानी लानेवाली पक्की नहरोंकी कुल लम्बाई १२४० मील है। बढ़ते शहरकी मकानोकी समस्या पुराने छोटे-छोटे मकान गिराकर उनपर नये वड़े-बड़े मकान बनाकर हल की जा रही है। नये-नये आसपासके क्षेत्रोंमें बड़े-बड़े मकानोंकी नयी-नयी बस्तियां बसाकर शहर बढाया जा रहा है। वस्तुतः मास्कोमें आजकल घूमनेवालेको जो सबमे अधिक नजरमे भरनेवाली चीज है वह नगरभरमें फैले हुए हजारो ऊंचे-ऊंचे क्रेन है जिनकी सहायतासे लगातार मकान बनाये जा रहे है।

पुराना मास्को शहर क्रेमिलन किलेके इर्द-गिर्द मकडीके जाले जैसी गोलाकार सड़को और इन गोल सड़कोको काटनेवाली सीधी-सीधी और क्रेमिलनके पास आकर मिलनेवाली सडकोंसे बना था। वही सड़कोका चित्र आज भी कायम रखा गया है पर सड़कें खूब वडी-वड़ी और चौक खूब विस्तृत तथा मकान खूब हवादार बनाये जा रहे हैं। मास्कोमे जितनी चौडी सड़के है उतनी चौडी सड़कें, कहते हैं कि यूरोपकी किसी भी राजधानीमे नहीं हैं।

पेय पानीकी तरह जलानेवाली गैस भी ८-८ सौ मील दूरीसे कोयलेके विभिन्न ४ खान क्षेत्रोसे ४ पाइप लाइनो द्वारा मास्कोमे लायी गयी है। जमीनके अन्दर विजलीके तार, पानीके पाइप, गैसके पाइप, मकान गरम रखनेके लिए खौलता पानी देनेके पाइप और टेलीफोनके तारकी सैकडों मील लम्बी लाइनें विज्ञायी गयी है।

१९३५मे मास्कोके नवनिर्माणकी योजना वनी तबसे १९४६तक ११ सालमे इस कामने १३ अरव रूवल खर्च हुए।

दितीय महायुद्धकी समाप्तिके तुरत बाद मास्कोके नगर-निर्माताओको अमेरिकाको एम्पायर स्टेट विल्डिगकी तरह ऊंची-ऊंची इमारते बनानेका शौक चर्राया। क्रेमिल्नके इर्द-गिदं ३२-३२ मिन्जलकी ७ इमारते बनायी गर्यी, पर इसके बाद यह शौक व्यर्थ का समझकर छोड़ दिया गया। इसीमें शहरके सबसे ऊंचे भाग लेनिन पहाड़ी (हिल्स) पर बनी मास्को विश्वविद्यालयकी इमारतभी है और अर्वाचीन मास्कोकी यह सबसे सब्य बास्तु लगती है। अब मास्कोमे ८-१० मंजिलसे अधिक ऊंची इमारते नहीं बनायी जा रही है। इन इमारतोमे २-२ या ३-३ कमरोंके परिवारोंके रहनेके फ्लैट बने है।

मास्कों पुनिर्नर्माणमे रहनेके सैकडो मकान बनाने और सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओकी इमारते बनानेको प्राथमिकता दी गयी है। १९५६ मे दो करोड चालीस लाख वर्गमीटर या दो करोड पचीस लाख वर्गमीटर या दो करोड पचीस लाख वर्गमंज वासस्थानवाली इमारतें बनायी गयी। मास्को मे मकान बनानेकी छठी पंचवर्षीय योजनामे १९५६ से १९६० तक एक करोड तेरह लाख वर्गगंज वासस्थानकी इमारतें बनानेका आयोजन हुआ है। इन इमारतोंसे नये-नये मुहल्ले ही वस रहे हैं। इमारतें बनानेका सारा सामान पहले कारखानोंमें तैयार किया जाता है और वह सामान इमारत बनानेकी जगहपर लाकर केनोकी सहायतासे ८-८

या १०-१० मंजिलकी इमारतें ८-१० महीनेमें खडी की जाती है। रहनेके मकानोंके साथ स्कूल, किंडरगार्टन, सिनेमा, अस्पताल, सार्वजनिक स्नानगृह, लांड्री, दृकानें और होटलोंकी इमारते भी वनती है।

मास्कोके दक्षिण-पश्चिम ऐसे ही बननेवाले एक नये मुहल्लेको हम देखने गये थे। इसका क्षेत्रफल १२.५ हेकटाएफड हैं और मुहल्लेको निर्माणमे कुल ६ करोड़ रूबल लगेगा। १००० परिवार वा ४ हजार लोगोको रहनेको लिए १६ मकानोंमें १००० फलेट बनाये जा रहे हैं। इनके साथ ही इस बस्तीमें ८ सी बच्चोको पढ़ने लायक स्कूल, एक किण्डरगार्टन, तीन भोजनघर, एक डिपाटमेटल स्टोर, ८५० दर्शक बैठने लायक एक सिनेरामा, टेली-फोनघर, कई मोटर गराज और लाइबेरी तथा मुहल्लेको इमारतोंकी व्यवस्था करनेवाली संस्थाकी इमारत उसमे रहेगी। रहनेका किराया १ रूबल ४२ कोपेक फी वर्ग मीटर रहनेकी जगह पड़ता है। ५ सी रूबलेस कम वेतनवालोंको किराया ८० कोपेक फी वर्गमीटर देना पड़ता है। ५ सी रूबलेस कम वेतनवालोंको किराया ८० कोपेक फी वर्गमीटर देना पड़ता है। तीन कमरेवाले फ्लेटका मासिक भाडा ८० रूबल पड़ता है। इनं कमरोमें एक स्नानघर, गैस-विजलीके चूल्हे, रेफिजरेटर आदिसे सिज्जित एक रसोईवर और एक कमरा बैठने-सोनेका रहता है। (१ रूबल = १००कोपेक)

### सार्वजनिक यातायात

मास्कोको ५० लाख जनताके आवागमनके लिए भूमिगत (मेट्रो रेल) रेलगाडी, विजलीसे चलनेवाली ट्राली वसें, तेलसे चलनेवाली वसें, टेक्सियां, ट्राम, कारे और मास्को नदीपर तथा नहरोमे मोटर लंच सिवंसे चलती है। मेट्रोका किराया बहुत कम है, ८ कोपेक फी किलोमीटर लगता है। वसमें १७ कोपेक, ट्राली वसमे १५ और ट्रामकारमे ९ कोपेक लगता है। यति वर्ष १ अरव व्यक्तियोको ट्राम कारें इधरसे उधर ले जाती है। पर अब ट्राली वस अधिक लोकप्रिय हो रही है। आवागमनके इन सब साधनोंसे १९५५में तीन अरब सत्तर करोड पचास लाख व्यक्तियोने यात्रा की। इसके अलावा प्राइवेट और विभिन्न दफ्तरोंकी मोटर कारें चलती है, वह अलग।

मास्कोमें ९ रेलवे स्टेशन है और देशमरसे दस रेलवे लाहनें वहां आकर मिलती हैं। भूमिगत रेलवे और मास्कोको चक्कर लगानेवाली भूमिपर चलनेदाली रेलें भी हैं। जहांसे ट्रेन आती हैं वही नाम रेलवे स्टेशनोंके रखे गये हैं। इस प्रकार मास्कोमे, लेनिनग्राड, यारोस्लाव, कझान, कुर्स्क, पावेलेक्स, किएव, बाहलोरिशया, सान्योलोवो, रीगा ये स्टेशनोंके नाम हैं। रेलवेके अलावा मास्कोने दूर-दूरके स्थानोंको बसें भी जाती हैं। मास्को-चोल्गा नहर और वोल्गा-डान नहरोंके बननेसे मास्कोका सम्बन्ध स्सके हर्द-गिर्दके पांचों—श्वेत, बाल्टिक, कैरिपयन, एजोव और कालासागरसे हो गया है। मास्कोको इसलिए लोग पांच सागरोंका बन्दरगाह कहने लगे हैं।

# संसारका सबसे वड़ा विश्वविद्यालय

सोवियट विज्ञान और संस्कृतिका केन्द्र भी मास्को हो गया है। अकादमी आफ



### मास्को विश्वविद्यालयकी इमारत

साइन्स, कृषि और चिकित्सा विद्यान अकादमी, वास्तुकला अकादमी, कला अकादमी, दण्ड विद्यान अकादमी और सार्वजनिक सेवा (युटिलिटीज) अकादमीके केन्द्रीय कार्यालय

यहां है। राजधानीं भे ४४८ खोज संस्थाएं और ७० कालेज है जिनमे १४००० प्रोफेसर और ट्रेड स्त्री-पुरुप दिक्षक काम करते है। सर्वोपिर मास्क्रो विश्वविद्यालय है। इसकी इमारत तो मास्क्रोमे सबसे अधिक ऊंचाईपर सबसे छंची बनी है ही, पर इसमे २३ हजार छात्र शिक्षा पाते है जिसके कारण छात्रोकी संख्याकी दृष्टिसे भी यह संसारमें एकमेवादितीयम् हो गया है। ६००० छात्र रहते भी उसी इमारतमे है। अमेरिकाके सबसे बड़े कोलंविया विश्वविद्यालयमे भी केवल २० हजार छात्र पढते हैं।

मास्को ड्रामा, आपेरा और वेलेंके लिए भी प्रसिद्ध है। आर्ट थियेटर, बोल्शोई थियेटर अर माली थियेटर विश्वविख्यात है। हम जब गये तब बोल्शोई थियेटर बन्द था इसिलए हम उसे देख न सके। इनके अलावा ८-९और बहुत प्रसिद्ध थियेटर तथा बखिशन थियेट्रिकल म्यूजियम भी विख्यात है। इस म्यूजियममे स्टेजके कलाकारोके २०००० फोटो-प्राफ और नेवेटिव तथा २०००० तैल, मसी और मूर्ति चित्र हैं। स्टेजोंकी सेटिंग्स और विज्ञामरणोंके २०००० स्केच भी यहां हैं। वाद्यालय और संगीतालय भी बहुतसे हैं। ४७ म्यूजियम, ९४१ मार्वजिनक बाचनालय तथा बहुतसे संस्कृतिमवन, फैक्टरी कलब, दौद्धिक कलब भी राजधानीमे हैं। चलचित्र स्टूडियो, रेडियो और टेजीविजन स्टेशन, ठर्जनों समाचारपत्र और कितने ही प्रकाशनगृह मास्कोमे हैं। पुस्तकालयोमे लेनिन पुस्तकालय दुनियाके मबसे बड़े पुस्तकालयोमे गिना जाता है।

जनताके आमोद-प्रमोदके पाकों और वगीचोकी कमी नहीं है। जलकीडाके भी कई स्थान है। १० आमोद-प्रमोद पाकों और १७ वालक पाकोंपर हर साल १ करोड़ रूबल कर्च किया जाता है। इनसे सबसे वडा गोकी रीक्रियेशन पार्क है। मोकोल्निकी पार्क भी प्रसिद्ध है जहां मभाएं होती है। यह १४८० एकड़ क्षेत्रपर फैला है। पहले क्रांति-कारियोका यह अड्डा रहा है।

# क्खां सरकस

सीवियट संबमे सरकसको जनताकी सांस्कृतिक उन्नतिका एक प्रमुख साधन नाना जाता है। १९२९ में जहां देशभरमें १४ मरकम थे वहां १९३९ में उनकी संख्या ९० हो गयी। द्वितीय महायुद्ध कालमे यह संख्या घटने लगी, पर युद्धके बाद फिर बढ़कर



**इरिना बुिंग्रमोवा**—सिंहोंको ट्रेण्ड करनेपाली पहली रूसी महिला। पिछले २० साल में इन्होंने २० सिंहोंको पालतू बनाकर सरकसके खेल सिखाये हैं। यह एक साथ ११ सिंहों को मैदानमें उतारकर खेल दिखाती है।

१९५६ में उनकी संख्या ६९ हो गयी। इनमें ४९ सरकस अपने स्थानपर कायम रहने-वाले स्थिर थे और २० देशभरमें एक स्थानमें दूमरे स्थानपर वृमनेवाले थे। स्थिर सरकसोंने १९५५ में ८८२६ खेल दिखाये जिनको १,१०,७०००० दर्शकोंने देखा। यूमनेवाले सरकसोंने १९५५ में ६३००४ खेल दिखाये जिनको १,६९,२१००० दर्शकोंने देखा। रूसी सरकसमे थियेटरके दृद्य, संगीत तथा अन्य कन्मपूर्ण साधनोंका उपयोग कर खेल बहुत जोशीला और आकर्षक बनाया जाता है ताकि साहस, हिम्मत और शरीरकी

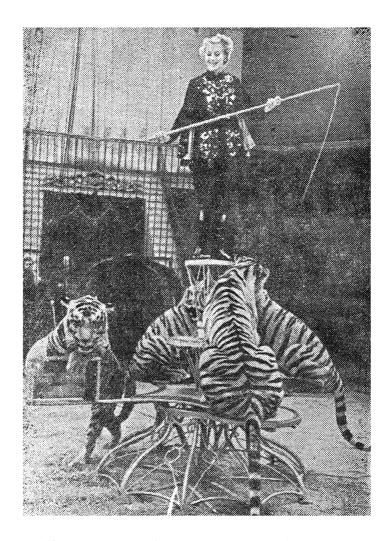

सार्गारिटा नजारीयः चेरोंको प्यार करनेवाली नवयुवती । इसके प्रेमपूर्ण शब्दोंको मानकर एक होर पानीने तैरकर अपना कारनामा दिखाता है ।

रूसी सरकस



पिलना चेरनेगा—यह नवयुवती अपने साथी स्टेपन राजुमोवके साथ ट्रेपीजपर संतुळनके ऐसे करतव दिखाती है कि मालूम होता है कि हवामें मूर्तियां ही उड़ रही हैं।

ताकतकी सिहण्णुताका जोरदार प्रदर्शन हो । रूसी सरकस यूरोप और एशियाके देशों में दौरेकर बहुत सम्मान कमा चुके हैं।

अन्य सब रूसी उद्योगों, कृषि, शिक्षा, कला और सांस्कृतिक साधनोंपर जिस प्रकार रूसी सरकारका पूरा नियन्त्रण है उसी प्रकार रूसी सरकसोंपर भी रूसी सरकारका पूरा नियन्त्रण है। 'अमलगमेशन आफ स्टेट सरकसेंस' नामक सरकारी संस्था सभी सरकसोंका

नियम्नण करती है। यही खिलाइयोंका चुनाव और देशभरमें सरकसोंके दौरों का कार्यक्रम निश्चित करती हैं। यही नये-नये खेल तैयार कराती है, मैनेजर, पेण्टर, लेखक आदि तैयार कर देती है और सरकसोंका रिहर्सल कराती है।

मास्कोमें स्टूडियो आफ सरकस आर्टमें सरकसके नये-नये खेळ तैयार किये जाते हैं और उनके रिहर्सळ होते हैं। स्टेट सरकस स्कूळसे हर साळ नये-नये खिळाड़ी तैयार होकर सरकसोंमें नौकरी करते हैं। करान ही आश्च, ओळेग पोपोब, रस्सेपर नाचनेवाळां नीना ळोगाचेवा, सन्तुळनके खेळ दिखानेवाळ सीमोन कोझेवनिकोव आदि कळाकार और कळाकत्रियां विश्वविख्यात हो चुकी हैं। स्टेट सरकस स्कूळ पिछळे ३० वमें में प्रथम श्रेणीके १ हजारसे अधिक खिळाड़ी तैयार कर चुका है।

रूसी सरकसोंके छुट्टीके दिन खुले स्टेडियमों, चौकों, पाकों और कानिवलोंमें खेल होते हैं। कारखानों, सामुद्राधक कृपिके खेतों आदिमें भी खेल दिखाये जाते हैं।

रूसमें सरकसके खेळ बहुत लोकप्रिय हैं और सर्कसके खिलाड़ी जनताके आदरके पात्र होते हैं।



करण्डाश—जोकर करण्डाशकी चुटीठी व्यंग्योक्तियां रूसभरमें प्रसिद्ध है।

# वापसी यात्राका संज्ञित विवरसा

मास्कोमें पहले चार दिन तो हम पत्रकार और संसद-सदस्य एक साथ ही सव कार्यक्रमोंमें जाते थे, दो दिन लेनिनग्राडमें भी हम लोग साथ ही थे, पर अन्तिन दो दिन मास्कोमें हमने अपने दलोंको दो भागोंमें विभाजित कर लिया। संसद-सदस्य रूसी संसदसम्बन्धी संस्थाएँ देखने गये और हम लोग 'तास समाचार समिति', 'प्रावदा' अखशारका दफ्तर और पत्रकार संबक्षे कार्यक्रमोंमें गये। १५ अगस्तको मास्कोमें शामको हम लोग ऐतिहासिक और पुरातन शिल्प सम्बन्धी स्मारक देखते रहे तथा मास्कोके दक्षिण-पश्चिम वड़ी तेजीसे बननेवाले बड़े-बड़े रहनेके मकानोंके निर्माणका काम देखने गये। १६ अगस्तको सबेरे क्रेमिलन देखा, पुराने ऐतिहासिक गिरजावर देखे, प्राचीन जारकालीन शस्त्रास्त्र भण्डार देखा और लेनिन तथा स्टालिनके मजार(मोसोलियम)में मसालेसे भरे उनके शवोंके दर्शन किये।



पदर्शनीके द्वारपर भारतीय टोली

शामको छसे आठतक भारतीय दूतावासमें दिछी-मास्को सीधी हवाई सविस शुरू

होनेकी प्रसन्नतामे एक स्वागत समारोहका आयोजन था, जिसमे सिम्मिलत होनेके लिए हम लोग गये थे। १७ अगस्तको सदेरे सोवियट संवकी कृषि सम्बन्धी पिछले ४० सालकी प्राप्तियाँ दिखानेवाली विशाल प्रदर्शनी देखते रहे और उसके बाद इसी प्रकारकी औद्योगिक प्रगति दिखानेवाली विशाल प्रदर्शनी देखी। दोनो प्रदर्शनियाँ इतनी वडी थी कि पाँच-छ घण्टे दोनो प्रदर्शनियोको देखनेमें लगे। में और तुषार बावू—दोनों वहुत थक गये थे इसलिए हम दोनों कुछ पहले ही वहाँसे खिसककर टैक्सीमें होटल पेकिंग वापस आये।

१६ अगस्तकी रातको हम लोग स्सी सरकस देखने गये थे। सरकसमे अधिकतर काम अजीव-अर्जाव सन्तुलनके थे। सरकसमें मामूली कुसीं और वेंच, ये दो हो क्वास थे और वेंचपर वैठनेसे हमारे साथ गये वम्बईके कुछ लक्षाधिपतियोको तकलीफ हुई और स्सकी सामाजिक समानताका कुछ चुभनेवाला अनुभव भी हुआ। वम्बईके ये साथी अपने साथ लहसुनकी चटनी और पापड़ ले गये थे जिनका आनन्द वीच-वोचमें खाना खानेके समय हमें भी मिल जाता था।

१८ अगस्तको हम लोग सबेरे मास्को युनिविसिटी देखने गये और शामको पानी वरसते रहनेपर भी मास्को नदीपर एक वण्टेतक मोटरलंचमे जलविहारका आनन्द लिया। रातको १२॥ वजेकी ट्रिस्ट स्पेशल गाड़ीसे हम लोग लेनिनम्राड रवाना हुए और दूसरे दिन सबेरे आठ वजेके लगभग वहाँ पहुंचे। दो दिन लेनिनम्राडके दर्शनीय ऐतिहासिक, शिलपपूर्ण स्मारक और वहाँका विशाल हमिटेज म्यूजियम देखने गये। १९ अगस्तकी रातको एक विशाल थियेटरमें वैले—मूक नृत्याभिनय देखा। कहानी प्राचीन



पीटरके राजमहल और फौवारोंका दश्य

लिथुआनियन लड़ाई-भिड़ाईवो प्रोत्साहन देनेवाली थी । उसमें मीर या शान्तिकी कोई बात जानवृक्षकर युसेड़ी नहीं गयी थी। दूसरे दिन यानी २० अगस्तको लेनिनम्राङ्से १०-१५ मील दूर गल्फ आफ फिनलैण्ड-के समुद्रके किनारे बने पीटर महान्के राजमहलो और तरह-तरहके चित्र-विचित्र एक सौ उन्तीस :फौबारोको देखने गये। उस बगीचेमें द्वितीय महायुद्धमे जर्मन सेनाका पड़ाव पड़ा था, पर रुसियोने इनके पहुँचनेके पहले ही सुन्दर-सुन्दर मृतियोंको उखाडकर जमीनके अन्दर गाड दिया था इसलिए उनमेसे अधिकतर बच गयी है। इन महलो और फौबारोके आगे ताजमहल भी फीका लगता है।

मास्को और लेनिनमाड दोनो ही भव्य शहर है पर मास्कोका वातावरण कामकाजी तथा लेनिनमाडका वातावरण वडा आनन्दपूर्ण और प्रसन्नतापूर्ण लगा। जवतक हवाई यातायात अधिक नहीं शुरू हुआ था तवतक यूरोपीय संस्कृतिके लिए रूसका प्रवेशद्वार जलमागेंसे लेनिनमाड ही था। इसीलिए वह इहर वडा आनन्दपूर्ण लगता है। लेनिनमाड में हम इनटूरिस्टके होटल एस्टोरियामे ठहराये गये थे जहाँ रेरतराँ नी देकी पहली



पीटरके महलके बाहर डाक्टर रामसुभग सिंह और श्री रघुनाथ सिंह

मंजिलपर ही था (रुसमे प्राउण्ड फ्लोवर नहीं होता ) और खाना परोसनेवाली लड़िक्यों वडी सुन्दर थीं और वे हर एकको आग्रह कर करके भर पेटसे भी अधिक खाना खिलानी थीं। हमारे एक साथी दिल्लीकी एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कम्पनीके प्रति- निधि सरदार गुरपाल सिह अपने साथ कई दर्जन फैशनेवुल चृडियों ले गये थे और यहा-कड़ा वहाँकी लडिकियोंको पहनाकर उन्हें प्रमन्न करते थे और खुद आप भी प्रमन्न होते थे। लाल रूसमें वे लाल साफा पहनते थे और दर्शकोंका ध्यान वरवस उनकी ओर आकृष्ट होता था। एक दिन भैने उनसे कहा कि दूसरी बार जब आप रूस आये तब सिन्दूर भी ले आइटेगा ताकि रूसी लडिकियोंकी 'मांग' भी चमकने लगे। इसपर उन्होंने चटसे कहा कि तो फिर अपने साथ एक पण्डित भी लाना पडेगा। इमपर सव माथियोंमे हॅमीका फौबारा छुट पडा।

हमारे एक दूसरे माथी आगरेके खुशहिल युवक पदमचन्द जैन अपने साथ कई दर्जन संगमरमरके छोटे ताजमहल ले गये थे और लड़िक्योंको उसे बांटने रहे। एक तीसरे साथी डागा महोदयने एस्टोरिया होटलकी परोमनेवाली एक नाटी और बहुत सुन्दर लड़कीकी सुन्दरता और खानेमें आग्रह करनेकी चतुरतापर मुख्य होकर उसके गलेमे एक



### सरदार गुरपाल सिंह और ठाक्कर रघुनाथ सिंह लेनिनपालमें पीटर महानको मूर्तिके सामने रूसी स्त्री पुरुषोंके साथ

रंगीन वनारसी स्कार्फ खुद अपने हाथसे बांधा । इसपर इस लडकीकी दूसरी साथिनको इननी ईर्घ्या हुई कि उसने भरे हालमे मबके सामने पदमचन्द जैनके पास जाकर उनके

दाहिने गालका इतनी तेजीसे चुम्बन किया कि वे हका-वका रह गये। हमारी टोलीमें इस बातमें सबसे भाग्यवान् वहीं एक अकेले निकले और उस दिन दिनभर वे हम लेगोंके मजाकका शिकार वने रहे। हमारे साथकी पारसी युवती श्रीमती भामजीने भी इस मजाकमे रस लिया।

रातको १२-२० पर 'रेड ऐरो' एक्सप्रेस ट्रेनसे हम लेनिनग्राडसे चलकर दूसरे दिन सुवह ७।। वजे मास्को वापस आ गये।



लेनिनग्र हके किरोव स्टेडियममें पत्रकार-दल

र१ अगस्तको सवेरे हमने मास्कोमे ४००० मजदूर काम करनेवाले एक मर्शान टूलके विशाल कारखानेको देखा। कुछ बडे मंग्रहालय देखे तथा तास, प्रावदा और मास्को भेस नल्वके कार्यक्रमोंमे भाग लिया। अन्तिम दिन २२ अगस्तको में मास्कोको भूमिगत मेट्टो रेलगाडीपर वैठकर वहाँ रहनेवाले एक महाराष्ट्र परिवारके घर गया। ये पति-पत्नी नेरी तरह ही महाराष्ट्र होनेणर भी वम्बईमे हिदीका कार्य करते रहे। श्रीसुत उमराणीकर वम्बई सरकारके मूचना विभागके हिन्दी कक्षके अध्यक्ष थे और श्रीमती उमराणीकर किसी कालेजने हिन्दीकी अध्यापिका थी। दोनोने हिन्दीमें स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त की हैं और अब भारत सरकारके भेजनेपर मास्कोके विदेशी भाषा-प्रकाशन-ग्रहमें हिन्दी अनुवादकोंका काम करते हैं। उनके लडकेको न हिन्दी आती हैं, न मराठी,

पर रूसकी पाठशालामे वह रूसी भाषा बहुत अच्छी तरह सीख गया है। लाहौर पड्डांत्र केसमे फॉसीकी सजा पाये क्रांतिकारी श्री राजगुरु जब काशीमें संस्कृत पढनेके लिए ब्रह्माघाटपर सांगलीकरके बाडेमें रहते थे तब इन्हीं श्री उमराणीकरके चाचा भी उनके साथ यहाँ रहे।

मास्कोमें भारतीय दूतावासके भारतीय कर्मचारियोंको मिलाकर कुल भारतीयोंकी संख्या करीव डेढ सो हो गयी है जिनमेसे बहुतसे मास्को रेडियोमे और विदेशी भ षा-प्रकाशन-गृहमें काम करते है। रूस-भारत-छात्र-आदान-प्रदान-कार्यक्रमके अन्तर्गत करीव एक दर्जन भारतीय छात्र और अध्यापक मास्को युनिवसिटीमे पढते है। इनमेसे एक काशी विद्यविद्यालयके डाक्टर नारलीकरकी पत्नीके भाई गणितमे डाक्टरेट लेने मास्को गये हैं। वे मेरे होटलमे मेरा नाम सुनकर मुझते मिलने आये थे और अन्तिम दिन हवाई अड्डेके लिए रवाना होते समय होटलमें हमको विदा करते हुए उन्हें हमारे इस भाग्यपर कुछ रक्क हुआ कि हम १० ही दिनके अन्दर फिर अपने वाल-वच्चोंके साथ हो जायंगे और उन्हें अभी डेढ़ सालतक अपने आप्तजनोंसे दूर (अभी उनका विवाह नहीं हुआ है) विदेशवास करना पड़ेगा। मेने उनको ढाड़स दिया।

अन्तिम दिन मास्कोकी सडकपर अचानक, पहले इलाहावाद रेडियोमे काम करने-वाली, कुमारी हेमलता जनस्वामीसे मुलाकात हो गयी। उन्हे मास्कोका पानी बहुत भाया है, पर यदि में उनके मोटापेका और अपने दुर्वल होते जानेका जिक्र एक साथ करता तो शायद उनको कुछ झुंझलाहट होती। इसलिए मेने अपना वह विचार मुँहके अन्दर ही दवा लिया।

आखिरी दिन शामको होटलसे पॉच बजे रवाना होनेनक हम डिपार्टमेटल स्टोरोमें और सावेनियरोंकी द्कानोमे जाकर अपने ५६० रूवल पूरे खर्च करनेमे मशगूल रहे। थोडेसे स्वल बचे तो हवाई अड्डेकी दूकानपर भी खरीदारी की।

हवाई अड्डे रवाना होनेके पहले मास्को रेडियोके हिन्दी विभागके एक रूसी सज्जनने हिन्दीमें मेरी रूस-यात्राके अनुभव टेपपर रिकार्ड कर लिये। वे रूसी और हिन्दी जानते थे, पर पुरानी आदतके कारण जब उन्हें स्वेत देखकर उनसे में अंग्रेजीमे बात करने लगता तो वे हर बार स्मरण दिलाने कि वह अंग्रेजी नहीं जानते।

भारतमे अंग्रेजी-प्रेमी चाहे जितने साल अंग्रेजीमें चिपके रहें, पर रूस-भारत और चीन-भारतसे ज्यो-ज्यो अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित होगा त्यों-त्यों अंग्रेजीको अपने-आप यहाँसे भागना पडेगा।

२२ अगस्तकी रातको हम एयर इण्डिया इण्टरनेशनलके जी सुपर कान्स्टेलेशन रानी आफ नीलिगिरि विमानसे दिल्लीके लिए रवाना हुए और दूसरे दिन मारतीय समयके अनुसार ढाई वजे दिल्ली पहुंचे। रास्तेमें डेढ घण्टे ब्रेक्फास्टके लिए ताशकन्दके हवाई अड्डेपर रुके थे। इस बार विमानमें मेरा साथ भारत सरकारके प्रधान सूचना अफसर श्री चारीसे हो गया था। मास्कोते हम वहांके समयके अनुसार साढ़े दस वजे या भारतीय समयके अनुसार रात १ वजे रवाना हुए थे। इस प्रकार इस बार भी मास्कोते दिल्ली पहुंचनेको उडनेका समय १२ घण्टे ही लगा। रास्तेमे ताशकंद पहुंचनेके पहले हमे विमानमेने स्योदयका बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। हम बादलोंके ऊपरसे उड़ रहे थे। इसलिए श्लितिजके उस विदुपरसे, जहाँ स्योदय हुआ, सूर्यका लाल विम्व बादलोंको

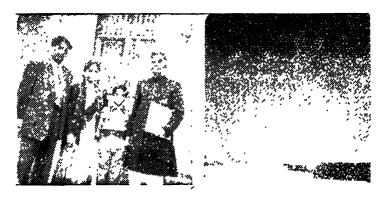

### मास्कोमें रहनेवाले हिन्दी-सेवी विमानमेंसे लिया गया सूर्योदयका } महाराष्ट्र उमराणीकर परिवारके साथ चित्र

चीरता हुआ हम लोगोंको दिखाई दे रहा था और उसके और अगे जहाँ वादल समाप्त हुए मालूम होते थे, सूर्यकी सफेद किरणोसे वादलोंका किनारा चमचमा रहा था। मुझसे न रहा गया और मैने अपनी अटैचीमेसे अपना पुराना वाक्स कैमेरा, जिसे मैंने १९४८में नौ दिनकी आसाम यात्राके पहले खरीदा था और जो सैकड़ों या दोन्तीन हजार रुपयोंके कैमेरेसे अच्छी तस्वीरें लेता है, निकाला और इस दिव्य द्वेत सूर्य दर्शनके दो चित्र ले लिये। एक अंग्रेज पत्रकार भी अपना मुन्ही सिने कैमेरा निकालकर सूर्योदयके चित्र लेने लगा कि इतनेमें स्वागतिकाकी नजर हमारे ऊपर पड़ गयी और उसने धौरेसे विनयपूर्वक हमें याद दिलायी कि विमानके अन्दरसे तसवीरें लेनेकी मनाही है। हमने अपने कैमेरे फिर अटैचीमें रख दिये

रानी आफ नीलगिरि विमान घण्टे-डेढ़ घण्टे पालम हवाई अड्डोपर रुककर.सीथे बम्बई रवाना हो गया। जो लोग वम्बईकी तरफके थे, वे उसी विमानसे आगे बढ

नये । जो लोग मद्रास या कलकत्ताकी तरफके थे, उन्हे दूसरे दिन सबेरे विमान मिले । मुझे काशी आना था, इसलिए दूसरे दिन कलकत्ता जानेवाले 'डकोटा' विमानमें सफ-दरजंग हवाई अड्डेसे ठीक सवा आठ वजे रवाना हुआ। हवाई अड्डेपर चतुर्वेदीजी और श्री बोरपड़े विदा करने आये थे। 'जी सुपर कान्स्टेलेशन'में यात्रा करनेके वाद 'डकोटा'मे यात्रा करना वैसा ही लगा जैसा एयर कण्डीशनसे निकलकर पुराने तीसरे दर्जेंके तथा ठसाठस भीडभरे रेलके डब्देमें वैठनेसे लगता है। फिर भी नीचे नदी-नाले भरे हुए थे। वीच-वीचमें वादलोकी दीवार चीरकर विमान जाता था और कभी-कभी बाइलोके ऊपरसे जाते समय ॐचे-नीचे मेघोके कारण ऐसा लगता था कि यह भी कोई पर्वतीय प्रदेश है और वीच-वीचमे ऊँचे-ऊँचे पर्वतिशखर जमीनमेसे ऊपर उभड आये हैं। विमानमे दिखाई देनेवाले इन सब लुभावने दरयोंके कारण चार घण्टेकी दिल्ली-वावतपुरकी यात्रा वड़ी जल्दी कट गयी। विमानमें इक्कीस आदमियोके लिए बैठनेकी जगह होनेपर भी उस दिन हम केवल ५-६ यात्री थे इसलिए स्वागतिकाका सारा ध्यान भी हमारी सेवामे ही था। लखनऊ और इलाहाबादमे १५-१५ मिनट ठहरनेके बाद जब हम वमरीलीसे उडकर दारागजके गंगाजीके छोटे लाइनके पुलके ऊपरसे गुजर रहे थे तो भरी गगामे पुरु एक लाल रेखाकी तरह सहावना लगता था। आधे घण्टेमे ही वाबतपुर आ गया और हवाई यात्रामे लगनेवाले इतने थोडे समयपुर में मनमें आश्चर्य करने लगा। मैने अपने काशी पहुँचनेकी कोई पूर्व-स्चना नहीं दी थी, इसलिए वावतपुरमे में किसीके आनेकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। फिर भी अन्दाजसे मनोहर और मेरे भतीजे अरुणको हवाई अड्डेपर आया देखकर मुझे हर्षमिश्रित आश्चर्य हुआ।

इस प्रकार आठ-दस दिनके लिए दिल्ला गया हुआ में फिर दुवारा 'फारेन रिटण्र्ड' होकर और नये रहस्योसे अवगुण्ठित सोवियट संघकी पहली बार यात्रा कर २६ दिनके बाद काशी वापस आ गया।

# रूसकी पत्रकारिता

हम पत्र-स्वातन्त्र्य और लेखन-स्वातन्त्र्यकी बहुत बात करते है और शतप्रतिशत आदर्शकी दृष्टिसे वह ठीक भी है, पर दुनियामे आजतक होता यह आया है कि किसी देशके अखबार वहांकी शासनसत्ताके ढांचेके अनुकृल रहते हैं, यानी समाचारपत्र अपने देशकी सरकारके स्वरूपके अनुसार होते हैं। राजनीतिक दर्शनोंका और सरकारी व्यवस्थाओंका समाचारपत्रींपर बहुत व्यापक प्रभाव रहता है।

मैने पत्र-स्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे दुनियामें पत्रकारीकी विभिन्न प्रणालियोंके कई माग किये हैं। पहले प्रकारका नाम मैने 'सत्यं बृयात' रखा है। इसमें अच्छा-बुरा सब सत्य लिखा जाता है। दूसरा प्रकार 'प्रियं-बृयात' का है। इसमें पत्र सरकारके पूर्ण रूपसे दास रहते हैं। तीसरा प्रकार 'न बृयात सत्यमप्रियं' का है। यह प्रणाली सत्य लिखनेकी है, पर सरकारों को अप्रिय सत्य दवानेकी है। रूस, चीन और अन्य कम्युनिस्ट देशों में यह अपनायी गयी है। कम्युनिस्ट राज्य और समाजप्रणालीकी दासता समाचारपत्रों को स्वीकार करनी पड़ी है। वे यह नहीं लिख सकते कि कम्युनिज्मके अतिरिक्त भी कोई अच्छा 'वाद' दुनियामे हो सकता है।

इस प्रणालीमें कुछ अच्छाइयां भी होती है। पहली अच्छाई यह है कि सड़कोंपर-की दुर्घटनाएं, चोरी, डकैती, अपराथ, मामूली-साधारण वातें, सनसनी पेदा करनेवाली वातें और योन सम्बन्धी वातें अखवारोंमें नहीं रंगी जाती। दूसरी अच्छाई इस प्रणालीमें यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार जो योजनाएं बनाती है और काम निर्धारित करती है, उनके करनेमें यदि कोई आल्स्य दिखाता है या अष्टाचार करता है तो उसकी पोल खोलनेकी और उमपर टीका करनेकी पूरी स्वतन्नता सरकारी नौकरों, पार्टीके सदस्यों और पाठकोंको रहती है। इसमें लाभ यह होता है कि शासन विशुद्ध होनेमें बहुत सहायता मिलती है।

रूसमें हम 'प्रावदा' अखबारके दफ्तरमे, तास समाचार समितिमें और मास्को प्रेस कळवके स्वागत समारोहमे सिम्मिलित हुए थे। सच्चे पत्रकार जव आपसमें मिलते हैं तब वे चाहे रूसके हों, चाहे अमेरिकाके हो, उनकी स्वतन्न प्रवृत्ति हमेशा जामत होती है। हमने तीनों जगह ऐसे-ऐसे प्रश्न किये कि जो रूसी पत्रकारोंको झुंझलाहट पैदा करनेवाले हो सकते थे, पर उन्होंने उसके उत्तर भी हमारी जितनी ही स्वतन्नतासे दिये। 'ताम' समाचार समितिके डाइरेक्टरसे मैने पूछा कि जव यह समिति सरकारी पैसेसे चलती है तो इसकी स्वतन्नतापर सरकारका अंकुश अवश्य रहता होगा ? इसपर डाइरेक्टर

महोदयने ऐसा चातुरीपूर्ण उत्तर दिया कि हम उनकी चातुरीपर रीझ गये, यद्यपि उनके उत्तरमें तर्क या दलील बिलकुल लचर थी। उन्होंने उत्तर दिया कि पैसेके कारण ही यदि किसीका अंकुश लगता हो तो वह रूसी सरकारका हमारे ऊपर न होकर, हमारा रूसी सरकारपर होना चाहिये। क्योंकि हम हर साल अपने मुनाफेका लाखों-करोड़ों रूबल रूसी सरकारको देते है। यदि हमारी समाचार समिति कोई निजी संस्था चलाती तो वह निजी कम्पनी हरसाल लाखों-करोड़ों रूबल नका कमाती।

## 'प्रावदा' और 'इजवेस्तिया'में ईष्यी

'प्रावदा'में हम लोगोंने पूछा कि आपमें और 'इजवेस्तिया' अखवारमें चढ़ा-ऊपरी, स्पर्दा और एक दूसरेको हरानेकी क्या होड़ रहती हैं ? उत्तर मिला कि हां, रहती हैं। पर यह ईंक्यों या डेक्को भावनासे नही, स्पर्धाकी भावनासे रहती हैं। कभी हम उनके ऊपर बाजी मार लेते हैं और कभी वे हमसे आगे बढ़ जाते हैं।

'प्रावदा'के सहायक सम्पादकको (सम्पादक उस समय छुट्टीपर गये थे) हम लोगोंने पहलेके सम्पादक और विदेशमन्त्री शेपिलोवके बारेमे प्रश्न किये तो उन्होंने विना हिचकके यह बता दिया कि शेपिलोव आजकल किस विश्वविद्यालयमे किस विषयके प्रोफेसरका काम कर रहे हैं।

'सम्पादकके नाम पत्र'के सम्बन्धमें मैने बहुतसे प्रदन पूछे। एक प्रदन यह था कि मान कीजिये कि किसी पाठकने किसी पुलिस अधिकारीकी आपसे शिकायत की और आपने उस शिकायतका निराकरण करनेके लिए उस पत्रको पुलिस विभागके पास भेजा और जिस पुलिस अधिकारीकी शिकायत है उसको शिकायत करनेविलेका नाम माल्स हो गया और उसने यदि शिकायत करनेविलेका नाम माल्स हो गया और उसने यदि शिकायत करनेविलेपर बदला लेनेकी काररवाई की तो ? इसपर उत्तर मिला कि ऐसा नहीं हो सकता। रूसमे एक कानून है, जिसके अनुसार अखनारोंमें मची शिकायतें छापनेपर यदि कोई सरकारी कर्मचारी बदला लेनेकी काररवाई करता है तो उसे बड़ी कड़ी सजा मिलती है।

'प्रावदा' अखवारके दफ्तरमे रोज करीव तीन हजार शिकायती पत्र आते हैं, जिनको सम्बन्धित सरकारी विमागोंके पास जांचके लिए मेजने और वहाँसे उत्तर आनेपर पत्र-प्रेष्कको उत्तर भेजनेके लिए एक अलग विभाग ही रखना पड़ा है। ये पत्र बहुत मनो-रंजक और रूसकी सामाजिक स्थितिका गहरा भेदक दर्शन करानेवाले होते हैं। इन पत्रोंके पढ़नेमे माल्झ होता है कि मनुष्य दुनियाभरमे सब जगह एक-सा ही होता है। रूसमें पिछले चालीस सालतक मनुष्यको बदलनेके जो भी प्रयत्न हुए उनके बावजूद रूसी मनुष्यमें अब भी उन्हीं सद्गुणों और दुर्गुणोंके बीज विद्यमान है, जो गैरकम्यु-निस्ट देशोंके लोगोंमें हैं। मैने एक प्रश्न यह किया कि 'प्रावदा'के खिलाफ जो पत्र आते हैं, क्या इन्हें भी आप छापते हैं तो उसपर उत्तरदाता मौन रह गये।

मास्कोंके हर एक चौकमें मैंने शीशेके ढक्कनदार बोडोंपर कई अखवार विपक्षाये हुए देखे। मैंने पूछा—ये सैकड़ों, हजारों अखवार क्या पत्रका सर्कुलेशन कम नहीं करते और इनकी कीमत कौन देता है ? उत्तर मिला कि इनके बावजूद हमारा सर्कुलेशन पचास लाखसे अधिक है और सांस्कृतिक उत्थानमें योग देनेवाली सरकारी संस्था इन अखवारों को खरीदकर सड़कोंके बोडोंपर लगाती है।

'प्रावदा' कम्युनिस्ट पार्टीका मुखपत्र और 'इजवेस्तिया' सोवियट सरकारका सुख-पत्र हैं। 'प्रावदा'से ही युवकोंका 'प्रावदा' और बच्चोंका 'प्रावदा' ये पत्र भी निकलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 'प्रावदा' छापनेवाली मास्कोकी बड़ी रोटरी मशीन ब्रिटेनमें बनी हैं। जब इस मशीनकी आवश्यकता पड़ी होगी तब रूसमें छपाईकी बड़ी-बड़ी रोटरी मशीनें नहीं वनती थीं। इसलिए इसे ब्रिटेनसे मंगाना पड़ा, नहीं तो रूसी सरकार गैरकम्युनिस्ट देशोंमें बनी कोई चीज अपने देशमें नहीं विकने देती। (मुझे



### मास्को प्रेस क्लबमें पत्रकार दल

मिगरेट लाइटर चाहिये था, पर मास्कोके सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरमें भी वह नहीं मिला, क्योंकि रूसमें सिगरेट लाइटर बनते नहीं और वाहरका माल रूसके वाजारोंमें वेचनेके लिए रूस सरकार मंगाना नहीं चाहती।)

मास्को प्रेस इवके स्वागत समारोहमें भी 'प्रावदा' और 'इजवेस्तिया'की स्पर्धाकी

चर्चा छिड़ी थी। 'प्रावदा'के सम्पादक श्री डी॰ गोरीडनोवने कहा कि 'प्रावदा' और 'इजविस्तिया' दोनो सगी बहिने हैं, पर 'प्रावदा' बड़ी बिहन हैं। इसपर 'इजविस्तिया'के सम्पादक श्री ए० जी० वालीनने पत्रकारोचित मजाक करते हुए कहा कि हां, 'इजविस्तिया' छोटी बहिन हैं जरूर, पर अकसर छोटी बहिन ही बड़ी बहिनसे अधिक सुंदर होती हैं।

रुसमें 'मार्क्स दर्शन'के अनुसार राज्यका दास मनुष्य रहता है और मनुष्यकी सेविका पत्रकारिता रहती है। इसिलए पत्रकारिताको चतुर्थ स्तम्भ जैसी वड़ी पदिवयां वहां नहीं मिलती। पत्रोका महत्व वहां उद्योग-थन्थे, कृषि और शिक्षाके बाद सांस्कृतिक उत्थानके साधनोमे भी अन्तिम रूपसे आता है। समाचारपत्रोसे अधिक महत्व वहां पुस्तक प्रकाशनको, नाटक, फिल्म और सरकसको, म्युजियमोंको, छवों और उनसे अधिक लाइब्रेरियोको दिया जाता है। फिर भी पत्रों और पित्रकाओंकी पिछले वर्षोंमें बहुत प्रगति हुई है। रूसियोंका दावा है कि जब क्रांति हुई तब उन्होंने केवल प्रतिक्रियावादी पत्रोंको ही बन्द किया। सोशिलस्ट रिवोल्लशनरी, सोशल डिमोक्नेट (मेन्शेविक) और पापुलर सोशिलस्ट पाटींके पत्र भारी संख्यामे वरावर विना किसी वाधाके निकलते रहे। ज्यो-ज्यों क्रांतिविरोधी शक्तियोकी ताकत कम होती गयी, त्यो-त्यों ये पत्र भी अपने आप धीरे-धीरे समाप्त हो गये।

रूसमें साक्षरता शत-प्रतिशत है, इसिल्ए पत्रोको प्राहक संख्याएं भी बहुत बड़ी है। ऐसी कोई वैद्यानिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा समिति नहीं है, जिसका अपना पत्र न हो। ट्रेड यूनियनके केन्द्रीय कौंसिलका पत्र 'ट्रूड' नामक निकलता है, जो 'प्रावदा' और 'इजवेस्तिया'की तरह ही लोकप्रिय है। इधरके वधोंमे पत्र-पत्रिकाओकी संस्था और प्राहक संख्या कितनी तेजीसे बड़ी है, यह नीचे लिखी तालिकासे स्पष्ट होगा—

| वर्ष | समाचारपत्र |             | पत्रिकाएं  |             |  |
|------|------------|-------------|------------|-------------|--|
|      | संख्या     | माहक संख्या | संख्या     | याहक संख्या |  |
| १९१३ | १०५५       | ३३०००००     | १४७२       | *** ***     |  |
| १९२८ | ११९७       | ९४००००      | २०७४       | ३०३१०००००   |  |
| १९३५ | ६४५५       | २३२०००००    | <i>६५७</i> | ७२८०००००    |  |
| १९५५ | ७२४६       | ४८७००००     | २०२६       | ३६१३०००००   |  |

सन् १९५५ मे रूसी सोनियटमे सबसे अधिक ४५५२ पत्र निकलते रहे। इसके बाद यूकेन (१०६१), 'कझाक' (३७१) और 'बाइलोरिशया' (२१८) का नम्बर आता है। सबसे कम इस्टोनियामें ५९ पत्र निकलते हैं। पत्रिकाओं में सबसे अधिक पत्रिकाप रूसी सोवियटमें ही १२४६ निकलती हैं, जिनमें ११५४ तो केवल रूसी भाषा मे निकलती हैं। इसके बाद यूकेन (२४५), जार्जिया (७६), कझाक (७१) और उजबेक (५४) का नम्बर आता है।

१९५६ मे पत्रोकी संख्या ७५३७ और उनकी दैनिक आहक संख्या ५४०००००० हो गयी। ये पत्र सोवियट संबकी लगभग ७० भाषाओं छपते हैं। 'प्रावदा'की आहक संख्या ५० लाख इतनी अधिक है कि इसे रूसके विभिन्न सोलह शहरों मे एक साथ छपनाना पड़ता है। १९१३ में रूसमें जनसंख्या के प्रति सौ मनुष्य पीछे जहां दो प्रतियां छपती थीं वहां १९५६ में यह संख्या २० हो गयी।

---:0:---

( १२ )

# क्सी भाषा

रूसमें जानेके पहले मुझे कोई फ़रसत नहीं मिली थी, अन्यथा जानेके पहले में हिन्दी-रूसी प्राइमरसे, जिसे मैने ऐसे ही सम्भावित अवसरके लिए जतन कर रखा था, रूसी भाषाके कछ शब्द सीख लेता। रूसमें जानेके बाद हमने सुना कि संस्कृत भाषा और व्याकरणका रूसी भाषासे जितना सान्य है उतना यूरोपकी दूसरी किसी अन्य भाषा मे नहीं। रूसी भाषामे 'उदक' (पानी) 'वोदा' हो गया है। शकरके लिए तो उनका शब्द ठीक मराठी साखर शब्दके समान मय उसी उचारणके इस्तेमाल होता है। मास्कोके होटल पेकिंगमें मुझे चार सौ छब्बीस नम्बरका कमरा मिला था। दिनसर ७-८ बार जाते समय उसकी ताली उस मंजिलकी फ्लोवर अटेडेंटके पास रखनी पडती थी और आनेपर नम्बर बताकर मांगनी पड़ती थी। हर बार ताली मांगते समय भाषा न जाननेके कारण कागजपर कमरेका नम्बर लिखकर दिखलाना ५इता था। (रूसी भाषामें अंक अन्तरराधीय रोमन ही लिखे जाते हैं।) एक-दो बार इस प्रकार स्लिप लिखनेपर फ्लोवर अटेंडेंट महिलाने मुझे रूसी भाषामे चार-दो-छः नम्बर बोलनेको सिखा दिया। चारको 'चेतिरे', दो को 'द्वा' और छःको रूसीमें 'षेष्ट' कहते है। इस प्रकार 'चेतिरे द्वा षेष्ट' कहनेपर मुझे अपने कमरेकी ताली मिल जाती थी। संस्कृत चत्वारि द्वाषष्ठसे चेतिरे द्वा षष्टका कितका साम्य है देखिये। हमने राहुळजीने संस्कृत और रूसी भाषाके साम्यके सम्बन्धमे बहुत-सा अनुसंधान-कार्य किया है।

### वर्णमाळा

रूसी भाषा रोमन वर्णमालामें ही लिखी जाती है, पर दोनों वर्णमालाओमे उच्चारण, अक्षरोंकी लिखावट आदिमे इतना अधिक अन्तर है कि अंग्रोजी जाननेवाला आदमा रूसी भाषा पढ़ नहीं सकता। रूसी भाषामे अठुःइस अक्षर या वर्ण है। चार और भी अतिरिक्त वर्ण हैं पर उनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अठुःइसमे छः अक्षर तो ऐसे है जिनका ठीक अंग्रेजीकी तरह उच्चारण होता है। ये हें—A, E, O, K, Mऔर T, इनका उचारण भी ए, ई, ओ, के, एम, टी होता है। छः अक्षर ऐसे है जो लिखे तो जाते हैं बिलकुल अंग्रेजीकी तरह पर जिनका उचारण अंग्रेजीसे बिलकुल ही भिन्न होता है। ये छः अक्षर है,—B, H, P, C, Y, X और इनका उचारण होता है, वी, एन्, आर, एस्, ऊ और ह या च।' सोलह अक्षर अंग्रेजीसे लिखावटमें भी और उच्चारणमें बिलकुल भिन्न हैं। पूरी रूसी वर्णमाला मय वर्णोंके उच्चारणोंके इस प्रकार है—

| <b>/</b> 0\    | A |     | (0.)         | 4 | . 0. | 4- 1 |    |
|----------------|---|-----|--------------|---|------|------|----|
| (3)            | A | Ų   | (१५)         |   | पा   | (१)  | Л  |
| (૨)            | Б | बी  | (१६)         | P | आर   | (২)  | Ъ  |
| (z)            | B | वी  | (१७)         | Č | एस   |      | Ыξ |
| (8)            | Γ | ग घ | (१८)         | T | टी   | (8)  | Й  |
| <b>(</b> 4)    | Д | डी  | (१९)         | У | ऊ    |      |    |
| <b>(</b> &)    | E | ये  | (२०)         |   |      |      |    |
| (v)            | Ж | स ज | (২१)         | X | ख च  |      |    |
| (८)            | 3 | झ   | <b>(</b> २२) | Ц | त्स  |      |    |
| (९)            | И | इइ  | (२३)         | Ч | च    |      |    |
| (§0)           | К | के  | (૨૪)         | Ш | হা   |      |    |
| <b>(</b> १ · ) | Л | एल  | (२५)         |   |      |      |    |
| (१२)           | M | पम  | (२६)         |   |      |      |    |
| (१३)           | H | एन  | (૨૯)         |   |      |      |    |
| (१४)           | 0 | ओ आ | (२८)         | Я | या   |      |    |

इसके अनुसार स्यालिन और लेनिन इस प्रकार लिखा जायगा-

# Сталин STALIN স্থাতিন Ленин LENIN ভিনিন

पर्यटकोंको निरन्तर काममे आनेवाले कुछ रूपी शब्दों और वाक्योका उचारण उनके हिंदी अर्थोंके साथ हम नीचे दे रहे हैं—

| हिंदी               | रूसी उच्चारण   | हिंदी                   | रूसी उच्चारण         |
|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 0                   | नोल, नुल       | में भारतीय हूं          | या इण्डी             |
| १                   | आदीन           | मुझे चाहिये             | या खाचृ              |
| २                   | द्वा           | मास्को सुन्दर है        | मोस्कवा प्रेक्रटस्नो |
| ३                   | त्री           | दुभाषिया                | पक्वींड्चिक्         |
| 8                   | चेतिरे         | वेरा-वेटर               | आफिसिएंट             |
| <mark>હ</mark> ,    | प्याट          | सामान चढानेवाला         | नोसिलशिप             |
| દ્                  | पेष्ट          | आपसे मिलकर खुशी हु      | ई राडवास् विडेट      |
| ૭                   | स्येम          | सोडा                    | सोडा े               |
| ۷                   | वोस्येम        | रातका खाना (डिनर)       | ओबेंड                |
| ९                   | देव्याट        | दोपहरका खाना (लंच)      | लांच                 |
| १०                  | देस्याट        | सबेरेका कलेवा (ब्रेकफान |                      |
| <b>११</b>           | आदिनाड-स्याट   | काफी                    | कोफे                 |
| १२                  | द्दे नाड स्याट | चाय                     | चाइ                  |
| १३                  | त्रीनाडस्याट   | दूघ                     | मोलोको               |
| २०                  | द्वादसात       | सिगार                   | सिग्गारी             |
| मै                  | या             | दियासलाई                | इचकी                 |
| तुम                 | ती             | एस्पीरिन                | एस्पिरिन             |
| वह                  | आन, आनो        | ब्रेडी                  | कोनियाक              |
| वह <b>(स्त्री</b> ) | आना            | सिगरेट                  | सिगारेटी             |
| हम लोग              | मी             | पानी                    | वोदा                 |
| ूतुम                | वी             | पीनेका पानी             | पीत्येवाया वोदा      |
| ूतुम<br>वे          | आनि ।          | गरम पानी                | गोरियाचाया वोदा      |
| कहां                | गिडये          | कुम्बल                  | ओडियासो              |
| अधिक                | म्नोगो         | तौि्या                  | पोलो तेन्त्से        |
| থীভা                | मालो           | कोट                     | पालतो                |
| ऊपर                 | न्यावेर खो     | समय                     | ब्रेनिया             |

व्नीजू नीचे विल्येट टिकट खरोशी अच्छा हां दा न्येत नहीं सूटकेस चेमोदाना तवारिप कामरेड भारतीय इन्द्रज भारत इण्डया दिल्ली दीली शांति मीर गुडमानिंग दोब्रोये ऊत्रो दोबिय व्येचेर गुड इविनिंग गुड शइ दोस्विदानिया एस्क्यूज मी ईजविनित्ये थेंक्यू-धन्यवाद स्पासिबो आपका नाम क्या है काक वास जावूट टेक्सी देक्सी रुपया-पैसा वेगी ब्गैडिटी लोहा करना उप्रेव लयागुंशिय (डाइरेक्टर) मैनेजर पोस्ट आफिस पोच्टा डाक्टर डाक्टर टेङिफोन टेलिफोन स्येवोज्ञा आज कल (आनेवाला) जाफ्ट्रा कल (बीता हुआ) न्च्येरा स्प्रावोच नोयेब्युरो पूछ-ताछवर सिक्के मोन्येटी एक को पेक आडना कोप्येका हे, त्री कोप्येकि दो, तीन आडेनेन रूबल एक रूबल दो-तीन रूबल द्वा, त्री रूबल्या एक सौ रूवल स्तो रूव्लेय

### English

Good Morning
Good-bye
Hope to see you again
We like Moscow
It is beautiful
What are nice places to
visit
Where is the In-Tourist
Office
Please put me on to someone who speaks English
Interpreter
Bearer
Waiter

### Russian

Dobroea Utro

Dobriyi Vecher
Dosvidaniya
Vstretimsya Vnov
Nam Nravitsa Moskwa
Eto Prekrasno
Kuda Nujnochaty Posmotrety Interesnoe?
Gde Nahoditca Office Inturista
Naidite Mne Cheloveka
Znayushego Angliyskiy
Percvodchik
Officiant
-"-

#### रूसी भाषा

Loader Nosilshik How are you Zdrastvhite Very pleased to meet you Rad Vas Videt

Thank vou Spasibo

Kotorvi Chas What time is it?

Mne Nushno Ehaty Gosti-I would like to go back to

my hotel nitsu

Can we have something Mojno hi zdez Pokushaty to eat

Soda

Obed Lanch

Kofe

Zavtrak

Can we have something to

Moinohi Popity drink

Soda Dinner Lunch Breakfast Coffee

Water

Chai Tea Moloko Milk Sigary Cigars Matches Spichky

Aspirin Aspirin Konvak Brandy Cigarettes Sigarety Woda

Pityevaya Voda Drinking water Goryachaya Voda Hot Water

Odealo Blankets Towels Polotentse Palto Coat

Time Vremva Taxi Taxi Money Dengy Gladity Ironing

Manager Post Office Doctor Telephone

I do not speak Russian

All the best

Please

Could you help me?

What is the Russian for..? I am so glad to see you Interpreter

I am glad to see you

We wish to visit theatres, cinemas, museums.

What would you advise me to buy as souvenirs?

Good Indian

Moscow time

Today Tomorrow Yesterday

I want to take two aspirin

Porter tablets.

T Olfel

Here is my luggage Inquiry Office Travelling bureau

"In-tourist"

Tell me, where is the Telegraph Office?

Uprev lyagushiy-Director

Pochta
Doctor
Telephone
Pazha'lsta

Ya nye gavaryoo' pa-roo'-

sskee

Vsyevo'kharo'shevo

Mo'zhetye lee vi mnye

pamo'ch

Kak po-roo'sskee...? Ya tak rad vas vee'dyet'

Pyeryevo'dchik

Ya rad vas vee'dyet'

Mi khatee'm posyetee't tyea'tri, Keeno', moozye'i Shto vi pasavye'tooyetye mnye koopi't kak soovye-

nee'ri Kharo'shee

Indoo's

Mosko'vskoye vrye'mya

Syevo'dnya Zaftra Vchvera

Ya khochoo preenya't dvye

tablye'tkee aspeeree'na Nosee'lshchik

Nosee Ishchik Vot moy baga'zh

Spra'vochnoye byooro' Byooro' pooteshe'stvee

"Intourist"

Skazhee'tye gdye tyelyegra'f Do you serve breakfast in the room?

Please send my suit to the cleaners.

I must have another suit pressed.

Can you send something to eat to my room?

Let me see the menu Send up some cold meat, bread, butter and an iced glass of beer.

I am tired after the voyage. Can you recommend me a young man speaking good English to act as guide?

Here is your bill
Will you take a traveller's
cheque?

Thank you.

Farewell

We hope that our visit to the Soviet Union will prove to be very fruitful.

Coins
one kopeck
Two, three kopecks
One rouble

Podayo'tsya lee za'vtrak vno'myerye

Poshlee'tye pazha'ista moy kostyoom v cheestkoo

Mnye nyeobkhodeemo eemyet' droogoy kostyoom viglazhennim

Mozhetye lee vi poslat chto-neebood poyest'v moy nomyer

Pokazheetye mnye menyoo Poshleetye kholodnovo mya'sa, khle'ba, masla ee staka'n khalodnovo peeva

Ya oosta'l doro'gee
Mo'zyete lee vi Porekomyendova't mnye molodo'vo
chelovye'ka govoryashchevo po angleeskee
vka'chestvye gee'da.

Vot vash schyo't

Pri-nee-ma'ye-tye lee pootye-she'st-vyon-niy chek Spaseebo

Schastlee'vavo Pootee'

Mi nadye'yemsya shto na'she posyeshchye'nye Sovye'tskovo Soyooza boo'dyet vyesma' plodotvo'rno Monye'ti

Adna' kopye'yka Dvye. tree kopye'ykee

Adne'n roo'bl'

Supper

Lunch, midday meal

Two, three roubles. Dva, tree rooblya' One hundred roubles Ste rooblye'v Please change a hundred Pazha'lsta, razmyenya'yte storooblyo'viv beelve't rouble note Sko'lko e'to sto'eet What does it cost? I would like a glass of beer Ya khate'l bi stakan piva Bottle of wine, lemonade. Booti'lka veena'. mineral water lyemona'da, meenera'lnov vodi' V kakee'ye chasi' At what time is dinner podavserved? otsva obve'd Bring me the menu, please. Preenyesee'tye mnve myenyoo, pazha'lsta Bill, please Schyot, pazha'lsta Some more bread, please Yeshcho' khlye'ba, pazha'-Ista Hors d'oouvres Khalo'dniye zakoo'skee Smoked sausage, liver Kopehyo'naya kolbasa', leevernaya kolbasa sausage Ham, ham and egg Vyetcheena, vyetcheena's yaytsom Caviare-fresh, granular Eekra-svyezhaya, zyerneestava Fried eggs, scrambled eggs Yaee'chnitsa glazoo'nya, yaee'chnitsa boltoo'nya Soft boiled egg Yaytso'v smva'tkoo Poached egg Yaytso'v mye sho'chkve Hard boiled egg Yaytso' vkrootoo'yoo Shashlick' Caucasian dish Shashli'k Dinner Obve'd Tea Chay

Oo'z hin

Vtoro'y za'vtrak

#### रूसी भाषा

Breakfast Za'vtrak Vegetables O'voshchi Sala't Lettuce Tomatoes Toma'ti Svvo'kla Beetroot Radish Rvedsee'ska Cucumber Ogoorye'ts Sweets, confectionery Knofe'ti

Peero'zhnive Cakes pastry Booterbro'd Sandwich Cabbage soup, beetroot soup Shchee, borshch

Lapsha' Noddle soup

Kooree'niy soop Chicken broth Chicken cutlets Kooree'nive kotlve'ti

Roast chicken, duck, goose, Zha'renaya koo'ritsa, ootka

goos', indyeyeka

turkev.

Mutton, veal Bara'neena, tyelya'teena

Roast beef Rost-beef

Peero'g s ri'bov Fish pie

Cabbage pie Peero'g s kappoo'stoy

Roast meat Zharko've

'Mashed potatoes Karto'fyelnoye pyoorye' Tsvetna'ya kapoo'sta Cauliflower

Peas, carrots, beans Goro'shyek, morko'v, faso'l'

Fresh fruit Svye'zhiye froo'kti Stewed fruit, tinned fruit. Kompo't, konservee' rovannive froo'kti

Apyelsee'n Orange

Ma'slo, sir, malako' Butter, cheese, milk Krye'pkee, sla'biv chav Strong, weak tea

Coffee, cocoa Kofve, kaka'o Chocolate Shokola'd Sugar Sa'khar

Jam. honey Ice Cream Tips

Roll, bun

What would vou like?

I would like some soup first Snacha'la preenvesee' tye

Afterwards I will have some meat wit hvegetables and potatoes.

I prefer fish Beefsteak Lamb, pork Bacon and egg Salt, pepper, mustard.

Different kinds of sausage Rye bread, brown bread

White bread

Wholemeal bread Slice of bread Cold meat

Red, white wine

Sweet wine A glass of wine A bottle of wine

Brandy Champagne Apple juice

Something to drink

Excuse me, can you tell me

the way to..?

Varye'nye, myo'd Moro'zhenove Chavevi've

Kroo'glaya boo'lochka, sdo-

bnava boo'lochka Shto vi zhela'yetye

mnyo soop

Poto'm va khochoo'm va'so ovoshcha'miee karto' fym' lvem

Ya pryedpoceita'yoo ri'boo

Beefsht'ks

Bara'neena, sveenee'na

Be'kon s vavtso'm

Sol', pye'ryets, gorchee'tsa Ra'znovo ro'da kolbasi'

Cho'rniy khiye'b

Bye'liy khlye'b Poklye'vanniy khlye'b

Lo'mtik khlve'ba Khalo'dnoye mya'so Krasnoye, byeloy veeno

Sla'dkove veeno' Staka'n veena' Boot'lka veena'

Konvak

Shampa'nskoye Ya'blochniy sok Ko-ye-shto vi-peet'

Eezveenya'yoos, nye mo'zhetve lee vi mnve ooka-

za't doro'gook ...?

| * ***                      | ***                           |  |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| How far is it from here    | Kak dalyeko' otsyoo'da        |  |  |
| to?                        | nakho'deetsya                 |  |  |
| I am lost                  | Ya potyerya'l doro'goo        |  |  |
| what is the news?          | Shto no'vovo                  |  |  |
| May I have London daily    | Mogo'lee ya eeme't Londons    |  |  |
| papers?                    | keeye yezhednye'vniya         |  |  |
|                            | gazye'ti                      |  |  |
| What is the price?         | Kaka'ya eem tzena'            |  |  |
| Black and red ink          | Tch'rniye ee krasniye         |  |  |
|                            | tchernila                     |  |  |
| Letter Paper               | Pachto'vaya boomaga           |  |  |
| Envelopes                  | Konvyerti                     |  |  |
| Do you sell picture post-  | Prodayotye lee vi otkritkee s |  |  |
| cards?                     | veedamy                       |  |  |
| May I have a Moscow        | Mogoo'lee ya cemyet' Poo-     |  |  |
| Guide Book ?               | tyevodeetel' po Moskvye'      |  |  |
| I am here as a tourist     | Ya preeye'khal syooda' kak    |  |  |
|                            | tooreest                      |  |  |
| We want to look round the  | Mi khatee'm osmotrye't        |  |  |
| town                       | go'rod                        |  |  |
| Where can I get something  | Gdye mozhno zakoosee't ee     |  |  |
| to eat, drink?             | shto-nebood vipdeet'          |  |  |
| What is on tonight at the  | Shto syevodnya dayoo't v      |  |  |
| • • theatre?               | tyea'trye                     |  |  |
| Department Stores          | Ooniverma'g                   |  |  |
| Confectioner's             | Kondeeterskaya                |  |  |
| Grocery and Provision shop | Castronomeecheskee maga-      |  |  |
|                            | zee'n                         |  |  |
| Pharmacy, Chemist's        | Astyeka                       |  |  |
| Cafe                       | Kafe'                         |  |  |
| Snack Bar                  | Zakoo'sochnaya                |  |  |
| Books, Second-hand Book-   | Kneegee, Bookeenee'st         |  |  |

dealer

Gramophone Records Grmplastee'nki

Gifts Padarkee
Toys Eegrooshkee
Clothes Odyezhda
Stamps Markee
Camera Fotoapara't

I want some films for my Mnye tryebooyootsya plycamera onkee dlya moyevo'

fotoapara'ta

My name is Mayo eemya
I live in Hotel Ya zhivoo' ya

I live in Hotel Ya zhivoo' v gostee'neetsye I would like to see the puppet Mnye khotyelos bi pos-

show motryet' predstavlyenye maryonye'tok

Please send for the doctor Poshlee'tzye za do'ktorom

(vrachom)

He has a temperature Oo nyevo' povi'shennaya tyempyeratoora

I am hungry, thirsty, tired Ya galodna, ya khochoo-

pee't, ya oostala
I have got a headache
Take two aspirin tablets

Oo myenya baleet galava
Preemee'tye dvye tablye'

tkee aspeereena

## सोवियट क्रान्तिका इतिहास

वर्तमान मोवियट संघको अच्छी तरह समझनेके लिए जिस प्रकार १९१७ की क्रान्तिके पहलेके रूसके राष्ट्रीय तत्वोको समझना आवश्यक था और जिसके लिए मैंने रूसके प्राचीन इतिहासपर एक छोटेसे अध्यायने पहले ही प्रकाश डाला है उसी प्रकार क्रान्तिके बादके रूसको, सोवियट संघको, सहानुभूतिपूर्ण, पर पूर्वाग्रह दोषसे रहित दृष्टिसे समझनेके लिए क्रांत्युत्तर रूसके इतिहासको भी संक्षिप्त रूपसे समझना आवश्यक है।

कार्ल मार्क्स और फ्रेंडरीक एंगेल्सने सन् १८४८ मे अपने सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट मेनि-फिस्टोने दुनियाके मजदूरीको यह नारा दिया था—विकंग मेन ऑफ ऑल कंट्रीज युनाइट (दुनियाके मजदूरो एक हो जाओ।) इस नारेको कार्यान्वित करनेके लिए दुनियामें जो. पेदोवर क्रांतिकारी पैदा हुए उनमे सफल होनेवालोमे लेनिन सर्वप्रमुख थे।

प्रथम महायुद्ध यचिष रूसके जार वादशाह और फ्रांसके परराष्ट्र विभागके संयुक्त रूपले सिवंयाको उकसानेपर १९९४ ने शुरू हुआ, पर जर्मन सैनिक ताकतके आगे रूसकी कुछ चल न सकी और टो ही सालमे रूसकी हालत विगड गयी। खाद्य पदार्थोंकी कमीके कारण रूसके कई शहरोमे टंगे शुरू हुए, अग्रिम मोर्चेपर सैनिक विद्रोह होने लगे और जार तन्नकी रक्षाके लिए जर्मनीके साथ समझौता करनेकी मांग की जाने लगी। इन मांग कर्ताओंका मुखिया रासपुटिन मारा गया।

८ मार्च १९१७ को पेट्रोबाडमे रोटीके लिए दंगे शुरू हुए और आम इडताल हुई। सैनिकोने भीडपर गोली चलानेसे इनकार किया। उस समय वोलशेविक पार्टीकी कुल सदस्य-संख्या २२-२४ हजारते अधिक नहीं थी। लेनिन और जिनोविएव स्विट्जरलैण्डमे अन्तर-राष्ट्रीय वर्गयुद्धकी योजनाए बना रहे थे कि रूसके इस उपद्रवकी अप्रत्याशित खबरें उनके पास पहुंची। पेट्रोब्राडमे उस समय श्लाइआपनिकोव, जालुत्स्की और २७ वर्षीय मोलोटोव पार्टीका काम कर रहे थे। १२ मार्चको अमिकों और सैनिकोंकी प्रतिनिधि सोवियट बन गयी और इसने सेनाका संचालन भी अपने अधिकारमे ले लिया। उधर जार निकोलस द्वितीयने राजत्याग किया और उनके भाई माइकेलने गदीपर बैठनेसे इनकार किया। इसपर ड्यूमा पार्लमेटके दक्षिण पक्षीय सदस्योने अपनी सरकार बनायी। प्रिन्स ब्लोबने पहला मित्रमण्डल बनाया जिसमें सोवियटके आदेशके विरुद्ध केरेन्स्कीने भाग लिया। सोवियटके चुनावमें भी मेनशेविको और सोशलिस्ट रिवोल्य्शनरियोंको बहुमत मिला। वोलशेविक अल्पमतमे रहे। २५ मार्चको कामेनेव, स्टालिन और सुरानोव साइबेरियासे भाग कर पेट्रोब्राड पहुंचे। पहले उन्होंने अमिको-सैनिकोंकी सोवियटसे समझौतेका रूख

रखा। पर इधर जूरिखमें लेनिन सिर्फ श्रमिक प्रतिनिधियोकी सोवियटपर दृ थे और उन्होंने यह नारा दिया कि केवल श्रमिक सोवियट ही 'रोटी, शांति और स्वतन्नता' दे सकती हैं। १६ अप्रैलको लेनिन पेट्रोग्राडके फिनलैण्ड स्टेशनपर पहुचे तो उनका कोई बहुत उत्साहसे स्वागत नहीं हुआ। लेनिनने आते ही दूसरे दिन पुलिस, सेना और नोकरशाहीको अलग कर श्रमिको, खेतिहर मजदूरों और किसानोकी सोवियटका नारा दिया। 'प्रावदा'की नीति वदल देनेको कहा, पर पार्टीने २ के विरुद्ध १३ मतीं हु लेनिनका नारा अस्वीकार कर दिया। 'प्रावदा'पर कामानेवका ही अधिकार रहा। पर लेनिन चुप वैठनेवाले नहीं थे। २७अप्रैलसे ५ मईतक हुई पार्टीकी पेट्रोग्राड नगर कांफ्रेसमे और वादमें ७ से १२ मईतक हुई सार्व-रूस कांफ्रेंसमे उन्होंने अपना कार्यक्रम मनवा लिया।

ल्बोव सरकार युद्ध जारी रखना चाहती थी जिसपर सैनिकोने प्रदर्शन किये। युद्ध-मन्त्री और परराष्ट्रमन्त्रीने इस्तीफा दिया। नया मित्रमङ्कल बना जिसमे सोवियदकी विभिन्न ४ पार्टियोंके ६ मन्नी लिये गये। सोवियद और ड्यूमामे समझौता हो गया। इसका फल यह हुआ कि सोवियदके दक्षिण पक्षीय नेताओसे असन्तुष्ट जनता रृष्ट हो गयी। फिर भी १७ मईसे १० जूनतक पेट्रोग्राडमे राष्ट्रीय किसान सोवियदकी जो कांग्रेस हुई उसमें बोलशिक्शनरी पार्टीमें फूट पड़ गयी। ७ नवम्बर १९१७ को पेट्रोग्राडके विंदर पेलैसपर 'आरोरा' कूजर परसे विद्रोहियोने गोलावारी कर रूसी क्रांतिकी शुरूआत की। (यह कूजर अब भी ऐतिहासिक स्मृतिके रूपमें लेनिनग्राडमे नदीमे सुरक्षित रखा गया है।) उसी दिन पेट्रोग्राडके सैनिकोंने विद्रोह कर अस्थायी सरकारको उखाड़ फेका। सोवियदोकी दूसरी अखिल रूस कांग्रेस हुई जिसने 'कांसिल ऑफ पीपुल्स किमसार्स' बनायी जिसके अध्यक्ष लेनिन चुने गये। रूसमे राज्यकांति हुई और एक नये ढगकी अर्थ-क्रांति भी हुई। सोवियद समाजवादी सरकार स्थापित हुई।

१९१८में बोल्शिविकोने अपना नाम बदलकर 'कम्युनिस्ट पार्टी' रखा। रूसमे सर्वहाराका अधिनायक तन्न शुरू हुआ। रूसी नेता दुनियामे कम्युनिस्ट क्रांति करनेकी योजनाएं बनाने लगे। इसपर रूसके पुराने मित्र देश भी उसके विरुद्ध हो गये। रूसने अकेले ही जर्मनीसे संधि-चर्चा भी शुरू की। १७ दिसम्बर १९१७ को युद्धविराम हुआ और मार्च १९१८ में ब्रेस्टिल्टोस्ककी संधिसे रूस महायुद्धसे अलग हो गया। सोवियट सरकारने पुराने सब कों देना अस्वीकार कर दिया, देशके अन्दर सब विदेशी पूंजी जब्त कर ली।

अगस्त १९१८ में चेकोस्लोवाकिया, व्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान आदि मित्र-राष्ट्रोने सोवियट रूसकी आर्थिक घेरेबन्दी की और उसपर वाहरसे सैनिक आक्रमण कर दिया। देशके अन्दर भी गृह-युद्ध छिडा और कम्युनिस्टोंके विरोधी सोशिलस्टोंने भी विद्रोह किया। छिटफुट तोड़-फोड़ भी शुरू हुई।

सोवियट सरकारने भी देशके अन्दरके विद्रोहियोंका उसी क्रूरतासे दमन किया। मार्च

१९१९ में कम्युनिस्ट या तृतीय इण्टरनेशनलकी स्थापना की गयी, जो मास्क्रोके नियन्नणमें और दुनिया भरके देशोकी कम्युनिस्ट पार्टियोंकी मददसे शत्रु देशोंके अन्दर विद्रोह उत्पन्न कर संसारव्यापी कम्युनिस्ट क्रांति करनेमे सहायक होती।

ट्राटस्क्रीके नेतृत्वमें लाल सेनाने देशके अन्दरके और बाहरके आक्रमणोंका मुकावला कर दोनोंको विफल किया। इसमे दो साल लग गये। १९२०-२१ में लाल सेना पूरी तरह विजयी हुई।

१९२४-२५ तक रूससे व्यापारके लोभमे अमेरिकाको छोड़ वाकी सब राष्ट्रींने रूसकी नयी मोवियट सरकारको मंजूर कर लिया। अमेरिका १९३३ तक अडा रहा।

१९२० के अंतमें लालसेनाने अपने विरोधियोकी सेनाओंको पुरी तरह परास्त तो कर दिया, पर अब श्रमिकों और कृषकोंने अपने मन लायक शासक चुननेकी मांग बोलशेविक अधिनायक लेनिनसे की। पेशेवर कांतिकारी इसे कब सहन कर सकता था। लेनिनकी आज्ञासे टाटस्कीकी लालसेनाने जनताके इस विद्रोहको दबा दिया, पर साथ ही लेनिनने जनता को आर्थिक सुविधाएँ देनेकी आवश्यकता भी महसूस की और मार्च १९२१ में कम्युनिस्ट पार्टीकी दसवी कांग्रेसमे नयी आर्थिक नीतिकी योजना उपस्थित की। इसके अनुसार कृषि और व्यापार-व्यवसायमें निजी क्षेत्र और बढाया गया। १९२२ के अन्ततक खुर्दा वाणिज्यव्यवसाय निजी गैर सरकारी हाथोंमें आ गया था। बड़े-बड़े उद्योग धंधे अब भी सरकारके ही हाथमे थे और अधिकांश श्रमिक वर्ग उन्हींमें काम करता था। मार्च १९२२ में पार्टीकी ग्यारहवी कांग्रेस हुई जिसमे पार्टीका ट्रेड युनियनींपर नियंत्रण और भी कडा किया गया। १० जलाई १९१८ को सोवियटोंकी पांचवीं कांग्रेसने जो संविधान स्वीकार किया था, उसके अनुसार रूसकी सर्वोच्च सत्ता ऑल रिशयन कांग्रेस ऑफ सोवियटको दी गयी थी, पर वस्तृतः सत्ता इसकी २०० सदस्योंकी कार्यकारिणी समितिमें केन्द्रीभृत हो गयी थी। पार्टी और सरकारके बीच अधिकारोंका झगड़ा पहलेसे ही चल रहा था। १९१९ में आठवी पार्टी काँग्रेसने यह निश्चित आदेश निकाला था कि पार्टी सोवियटोंके काम निश्चित करती है, पर पुरानी सोवियटें हटाकर नहीं वना सकती। पार्टीमें भी धीरे-धीरे सोवियटोंकी तरह अधिनायक वाद वसने लगा। सोवियट शासनके पहले आठ वर्ष तो प्रतिवर्ष पार्टी कांग्रेसका अधिवेशन नियमित रूपसे होता था, पर बादमें सेण्ट्रल कमेटीके अधिकार धीरे-धीरे घटने लगे। १९२३ का सोवियट संविधान संशोधित कर १९३६के दिसंबरमे सोवियट संघमे एक नया संविधान लागू किया गया। इन संशोधनोके अनुसार ग्राम मोवियटोंसे लेकर सुप्रीम सोवियटतक सभी सोवियटोके चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचनसे होने लगे। कौंसिल आफ यूनियनके ( जो संसदका दूसरा सदन था) सभी निर्वाचन क्षेत्र बराबरीके कर दिये गये। इससे माम निवासियोंका अधिक प्रतिनिधित्व जाता रहा । वोटका अधिकार सभी नागरिकोंको बिना किसी सामाजिक भेट भावके समान रूपसे दिया गया। पर व्यवहारमें इसका लाभ अधिक इसलिए नहीं हो

सकता था क्योंकि निर्वाचनके लिए कम्युनिस्टों द्वारा तैयार की गयी एक ही सूचि निर्वाचकों सामने रखी जाती है।

१९२३ में सोवियट संबकी (यू० एस० एस० आर०) विधिवत स्थापना हुई। इस संबमें ७ राज्य थे। रूस इस आशासे अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करता रहा कि दूसरे महायुद्ध के छिडनेपर विश्वव्यापी कम्युनिस्ट क्रांति होगी और उसका नेतृत्व उसे करना पड़ेगा। १९.२४ के जनवरी महीनेमें लेनिनकी मृत्यु हुई और उनके दोनो हाथ स्टालिन और ट्राटस्कीमे आपसमे ही झगडा शुरू हुआ। ट्राटस्कीका कहना था कि रूसके अन्दर तुरत सभी धनी किसान समाप्त कर दिये जायं और निजी व्यापार भी खतम किया जाय तथा विश्वव्यापी कम्युनिस्ट क्रांतिकी योजना वने। स्टालिनने पार्टीका बहुमत अपनी ओर कर लिया था और १९२७ में ट्राटस्की पार्टीसे और देशसे निकाल बाहर किये गये।

१९२८ में रूसमें फिर युद्धपूर्व उत्पादनकी स्थिति आ गयी। लेनिनकी नयी आर्थिक नीति त्याग दी गयी और पंचवर्षीय योजनाओका सिलसिला शुरू हुआ। सोवियट सरकार विश्वशांतिकी रक्षाके लिए प्रयत्नशील रही और पार्टी कोमिटर्नकी मार्फत विश्वकांतिका प्रयत्न करती रही। १९२८ में कोमिटर्नकी छठी कांग्रेसके बाद ७ सालतक और कोई कांग्रेस नहीं हुई।

१९३३ में जर्मनीमें हिटलरके फासिज्मका उदय हुआ और रूसके बाहरकी सबसे बड़ी, जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीने घुटने टेक दिये। अपने माथ सोशलिस्ट पार्टीको भी ले छूबी। जिस पार्टीके आशापर विश्वकांति हो सकती थी वहीं नहीं रही। रूसको अपनी सारी परराष्ट्रनीति ही बदलनी पड़ी।

१९३५ में कोमिण्टर्नकी ७वी कांग्रेसने 'साम्राजी युद्धको गृहयुद्धमें वदल दो' वाले अपने नारेको त्यागकर नया नारा दिया—फासिज्मके खिलाफ एक हो जाओ। सोश्रान्तिस्टों और लिवरलोंसे दोस्ती की जाने लगी। जर्मनीके नाजी-विरोधी रोमन कैथलिकोंसे भी दोस्ती जोडी जाने लगी। खुद रूसके अन्दर जुलाई १९३४ मे ओगपू (खुफिया राजनीतिक पुलिस) दलका अलग अस्तित्व समाप्त कर उसे गृहमन्नालयमे मिला दिया गया। जून १९३६ में एक नया संविधान स्वीकार किया गया और सवको (पुराने शत्रुओंको भी) मताधिकार दिया गया। संघके राज्योंकी संख्या ७ से ११ हो गयी। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा कुछ और वहायी गयी। पर यह अधिक दिन नहीं चला और १ दिसंबर १९३४ को स्टालिनके मित्र सर्जी किरोवकी लेनिनग्राडमे हत्या होनेके वाद स्टालिन खूंखार तानाशाह हो गये। वड़े-बड़े रूसी नेता खतम कर दिये गये। ३-४ सालतक स्टालिनने पार्टीके अन्दरके अपने सभी विपक्षियोंको 'लिकिडेट' कर दिया।

स्टालिनके इस कट्टरपनसे जर्मनी और जापान अवस्य डर गये और जर्मनीने पहले अपने पश्चिमी राज्जओसे समझ लेनेका निश्चय किया। मार्च १९३९ में कम्युनिस्ट पार्टीकी अठारहवीं कांग्रेसमें स्टालिनने नये जर्मन-इटालियन 'जारो' की तारीफ और म्युनिखवाले चेम्बरलेन-दलादियेकी निदा की । ५ मास बाद जर्मनीने सोवियट संघसे अनाक्रमण संधि की और पोलैण्डपर हमला कर दिया । पश्चिमी राष्ट्रो और जर्मनीमें विश्वयुद्ध छिड़ गया ।

रूस और जर्मनी दोनो अपनी-अपनी ताकमे लगे रहे। जर्मनी फांस और ब्रिटेनके हारनेकी राह देख रहा था और रूस साम्राज्यवादी बनकर अपनी पश्चिमी सीमापर अपनी रक्षापंक्तियां दृढ करनेके लिए नये-नये प्रदेश जीत रहा था। अन्तमे अगस्त १९४० में हिटलरने निश्चय कर लिया कि साल-छ महीनेके अन्दर ही रूसपर आक्रमण करना अवद्यंभावी है।

रिववार २२ जून १९४१ को प्रातः जर्मनीका मोरचा पूर्वकी ओर खुल गया। रूस की सारी परराष्ट्रनीति फिर बदल गयी। चर्चिल और रूजवेल्ट स्टालिनके दोस्त हो गये। अमेरिकाने उधारपट्टाकी बहुत मदद भेजी पर ३ सालतक अकेले ही रूसको जर्मनीसे भिड़ने दिया। स्टालिन, मोलोटोव, वोरोशिलोव, बेरिया, मालेनकोवकी 'रक्षा पंच कमेटी'ने युद्धके संचालनका भार लिया। १८१२ के नेपोलियनके आक्रमणके बाद रूसके लिए यह दूसरा 'पेट्रियाटिक' युद्ध था।

न्नंबर १९४२ मे स्टालिनग्राडकी जीतसे युद्धका पासा पलट गया। १९ नवम्बरको €सी सेनाने जर्ननोपर प्रत्याक्रमण किया।

सीवियट संविधानमें फिर परिवर्तन करना पड़ा। ११फरवरी १९४४ को राज्योंको अपने अलग सैनिक दल रखने और अन्य राष्ट्रोके साथ दूत सम्बन्ध स्थापित करनेकी स्वतन्नता दी गयी। इसी वजहसे यूकेन और बाइलोरिशया बादमें संयुक्त राष्ट्रसंधके अलग सदस्य बन सके। फादरलेण्ड, पितृ भूमिके नामपर—स्सी राष्ट्रवादके नामपर—देशभक्ति खूब जागृत को गयी। धर्म-विरोधी आन्दोलन भी ढीला कर दिया गया। २२ मई १९४३ को कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल वर्खास्त कर दिया गया। इतिहासने यह साबित कर दिया था कि सम्पन्न और प्रगल्भ पूँजीवादी समाजोंके लिए मार्क्सवादका अवस्यम्भावी समाजवादी क्रांतिका सिद्धान्त लागू नहीं होता। ऐसे समाजमें सर्वहारा वर्ग बहुमतमें नहीं रहता। उथर महायुद्धकी स्थितिमें जर्मन प्रोलातारियतने नाजियोका समर्थन किया। द्वितीय महायुद्धके विजय-दिवसपर मास्कोमे स्टालिनको 'स्लाव' राज्योकी एकता और स्वतन्त्रताका स्मरण आये विना न रहा।

रूसमे सन् १७ मे कम्युनिज्मके नामपर क्रान्ति हुई, पर दूसरे महायुद्धमे सन् १९४१ मे स्सी सेनाके, जर्मन सेनाके हाथ हार खानेपर, कम्युनिस्ट रूसी सैनिकोंमे उत्साह भरनेके लिए सोवियट नेताओको रूसी देशभित्तका नारा लगाना पड़ा। उस किंठन समयमे सोवियट कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवाद और लेनिनवादका नाम छोड़ देना पड़ा था और सैनिकोको कम्युनिस्ट पार्टीके दरनाजे खुले छोड़ देने पड़े थे। इसी कारण जनवरी १९४० मे जहां सोवियट कम्युनिस्ट पार्टीके २४०००० सदस्य थे, वहां जनवरी १९४५ में यह संख्या तेजीसे वहकर ५७००००० हो गयी। अगस्त १९४१ मे वोलगा

जर्मन गणतन्त्र और जून १९४६ में क्रिमीयन तातार गणतन्त्र और चेचन इंगुश गणतन्त्र (उत्तर कोहकाफ) समाप्त कर दिये गये और वहां रहनेवाले हजारो-लाखों लोग निर्वासित क्रिये गये। पश्चिमी कैस्पियन पठारके काल्मिक गणतन्त्र और उत्तर कोहकाफके वालकरों और काराचायोंके गणतन्त्र भी समाप्त कर दिये गये। तीनों वाल्टिक राज्योंके भी हजारों लोग रूसके सुदूरवतीं प्रदेशोमें निर्वासित किये गये।

महायुद्ध ने बाद मित्रराष्ट्रो और रूसकी मैत्री समाप्त हो गयी। ठण्डा युद्ध शुरू हुआ। रूसी जनता बाहरी खतरेके समय हमेशा किसी रूसी तानाशाहको आगे कर उसके पीछे चलने लगती है। इस बार भी यही हुआ। कम्युनिस्ट पार्टीके नेताओके पीछे जनता संघटित रही। १९३९ के बादसे कोई पार्टी कांग्रेस नहीं हुई थी। दिसम्बर १९३० के बाद १० फरवरी १९४६ को पहले पहल रूसमें चुनाव हुए। सोवियट कानूनमें एकमें अधिक पार्टियों और चुनावमें खुली कशमकशका विधान ही नहीं है। १२ मार्च १९४६ को नयी सुप्रीम सोवियटका अधिवेशन हुआ। मन्त्रिपरिषद चुनी गयी। २६ मई १९४७ को रूसमें मृत्युदण्ड रद कर दिया गया। १४ दिमम्बर १९४७ को राशिनंग समाप्त हो गयी। चीजोंके दाम देशभरमें एक ही समान निश्चित किये गये और नये नोट निकालकर रूबल के पुराने नोट रद किये गये। नकद १० नोटके वरले १ नया नोट, २००० तक वंकमें जमा १ नोटके लिए १ नया नोट, १००० तकके लिए १ के लिए २ और १० इजारसे - कपरके लिए २ पुराने नोटोंकी जगह १ नया नोट दिया गया। पुराने सब सरकारी कर्ज १:३ के अनुपातमें चुकते किये गये।

कम्युनिज्मके फिर संघटनका काम शुरू हुआ। ५ अक्तूबर १९४७ को घोषणा की गयी कि कोमिनफार्म (कम्युनिस्ट इनफार्मेशन ब्यूरो) वनाया गया है जिसकी सभामे दुनियाके १५ देशोंकी कम्युनिस्ट पार्टियोके प्रतिनिधि उपस्थित थे। गैरकम्युनिस्ट देशोंमें फ्रांस और इटलीके प्रतिनिधि भी थे। ब्यूरोमे ९ देशोंकी पार्टियोके प्रतिनिधि थे।

सुप्रीम सोवियट सालमें केवल दो हो वार कुछ दिनोके लिए वैठती है और जारी किये गये सनकारी कानूनोंपर अपनी मुहर लगाती है तथा दो-चार सबसे बड़े रूसी नेताओंधी वार्षिक रिपोटे तथा वजट-सम्बन्धी भाषण सुनती है। वाकी सारे साल शासनका काम सुप्रीम सोवियट द्वारा निर्वाचित एक छोटी-सी प्रेसिडियम समिति करती है।

सुप्रीम सोवियट विधानतः मित्रपरिषदका भी चुनाव करती है। १९४६के पहले इस परिषद्का नाम कौंसिल ऑफ पिपुल्स किमसामं था। उस वर्षसे इसका नामकरण कौंसिल ऑफ पिपुल्स किमसामं था। उस वर्षसे इसका नामकरण कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर दिया गया। महायुद्धके वाद मंत्रि-परिषदके मदस्योकी संख्या ५०तक हो गयी। इसके कारण पूरी मंत्रिपरिषद्की वैठक कभी भी संभवतः नहीं हो पाती थी। सुख्य मन्त्री (प्रीमियर) और उपमंत्रियोकी वैठक ही अन्तरंग मित्रमङ्कका काम करती है। १९५२ मे इन मंत्रियोंकी संख्या भी १३ हो गयी थी। स्टालिनकी सृत्युके वाद अन्तरंग मंत्रिपरिषद् केवल ५ व्यक्तियोकी रह गयी थी। इसमे मालेनकोव प्रधान मंत्री

और बेरिया, मोलोटोब, बुलगालिन और कागानोविच ये चार प्रथम डिप्टी प्रीमियर थे ।

विधान सभा और मंत्रिपरिषद्की तरह न्याय विभाग भी कम्युनिस्ट पार्टीके नियंत्रणमें ही रहता है। क्योंकि जजोका चुनाव भी वे ही सोवियटें यानी वे ही निर्वाचक करते हैं, जो मोवियटोंका भी चुनाव करते हैं। स्प्रीम सोवियट, प्रोक्युरेटर पदपर, जो न्याय विभागका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, अपना आदमी नियुक्त करती है। और यह बड़ा प्रोक्युरेटर अन्य सब छोटे-छोटे प्रोक्युरेटरोको निट्क्त करता है। इस प्रकार न्याय विभाग पर भी सुप्रीम सोवियटका ही अंकुरा रहता है। प्रोक्युरेटर विसी अदालत का फैसला भी रद कर सकता है। सोवियट फौजदारी सविधानकी दफा ५८ के अनुसार प्रतिकांतिकारी अपराधोके नियंत्रणके लिए जो सुरक्षा पुलिस (एम० वी० डी०) नियुक्त रहती है, वह भी अदालतोके अधिकार कुछ कम करती है। इसी प्रकार सेनामें भी पोलिटिकल कमिसार और एम० वी० डी० के आदमी नियुक्त किये जाते है, जिससे सैनिकोपर भी अन्तिम रूपसे सुप्रीम सोवियटका ही नियंत्रण आ जाता है।

अमेरिका और रूसमें ठण्डा युद्ध अब भी जारी है। यद्यपि अन्दर-अन्दर दोनों एक दूसरेके निकट आते-जा रहे हैं। दोनो देशोमे सांस्कृतिक समझौता हो चुका है। एक देशके पर्यटक और सरकारी प्रतिनिध्मण्डल दूसरे देशमे अधिकाधिक सख्यामे जाने लगे हैं। सम्भवतः ऊपर-ऊपरसे ठण्डा युद्ध जारी रखना दोनों देशोके लिए अभीष्ट है। बाहरी डर दिखाकर रूसी जनतासे रक्षाके नामपर चाहे जितना त्याग कराया जा सकता है। उसे कम्युनिस्ट पार्टीके नेतृत्वमें बांधकर रखा जा सकता है। अमेरिका भी आर्थिक मन्दीसे बच सकता है। पर ठण्डे युद्धमें हमेशा यह डर रहता है कि वह कभी न कभी छोटा-सा कारण भी पाकर गरमा जाता है, बाह्दके ढेरके लिए उस समय एक विनगारी काफी रहती है।

## ( १४ )

# कम्युनिठमके विरुतारेक चढ़ाव-उतार

रूस हमेशा वदलता गया है। अंग्रेजीमे एक कहावत है कि 'निथंग सक्सीड्स लाइक, सक्सेस।' इसका भावार्थ यह हुआ कि जिसमें सफलता मिली वह अच्छा और जिसमें विफलता हाथ आयी वह दुरा। रूसी नेता भी बदलते गये है और जिस परिवर्तनमें वे सफल हुए उसे उन्होंने 'नयी नयी ऐतिहासिक परिस्थितियोके अनुसार भाक्सवादके उपदेशोंका सजनात्मक विकास', नाम दिया और इसके विपरीत मार्क्सवादकी व्याख्या जिसने की उसे पथभ्रष्ठ, क्रान्ति-विरोधी, प्रतिक्रियावादी आदि विशेषण लगाये।

कम्युनिज्मकी सफलता और विस्तारके चढ़ाव उतारका तिथिक्रम यह है— २२ अप्रैल १८७०—क्लाडिमीर इल्यिच लेनिनका जन्म।

३० जुलाई १९०३—रिशयन सोशल डेमोक्रेटिक लेवर पार्टीकी दूसरी कांग्रेस, सुसंघिटत बोलशेविक पार्टीकी लेनिन द्वारा स्यापना, इसीसे क्रांतिके बाद सोवियट संघकी कम्युनिस्ट पार्टी बनी । सेकेण्ड इण्टरनेशनलसे अलग होकर दुनियामें सुसंघिटत रूपसे बोलशेविक आन्दोलनका इसी दिनसे सूत्रपात हुआ । लेनिनने मार्क्सवादी 'सर्वहारा का अधिनायक तन्त्र'के सिद्धान्तोके प्रचारके लिए 'इस्क्रा' (चिनगारी ) नामका अखवार निकाला । १९१२ तक लेनिनका दल अल्पमतमे था । उस साल मेनशेविक अलग हो गये । सेण्ट पीटर्सवर्ग (लेनिनग्राड) के मजदूरोने अप्रैलमे 'प्रावदा' अखवार निकाला, पर वह बहुत दिनतक ट्राटरकी आदिके हाथमें रहा । बादमें रूसमें क्रान्ति सफल होते देखकर सजनात्मक मार्क्सवादका आश्रय लेकर लेनिनने साम्राज्यवादके सम्बन्धमे नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये और बताया कि एक या दो पूँजीवादी देशों में भी कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्भव है।

## १९१७

७ नवम्बर—रूसमें अक्तूबर (पुराने कैठेण्डरके अनुसार २४ अक्तूबर) क्रान्तिका आरम्भ (१९०५ के बाद क्रान्तिका यह दूसरा प्रयत्न था।) जारतन्त्रकी समाप्ति। 'बूज्वां- डेमोक्रेटिक क्रांन्ति' सफल । श्रमिकों-सैनिकोंकी सोिप्यटोंका शासन । लेनिन द्वारा इसका सोशल्स्ट क्रांतिमें बदल देनेका सफल प्रयत्न। लेनिन द्वारा मार्क्सवादका नया स्जनात्मक विकास—पार्लमेटरी डिमोक्रेटिक रिपब्लिकसे अच्छा रिपब्लिक आफ सोिवियेट्स होता है।

अल्पसंख्यामे होते हुए भी बोल्शेबिकोंने अस्थायी शासनको रुक्तिके बलपर पलटकर साम्यवादी शासन शुरू किया।

८ नवम्बर—नये स्थापित बोच्होनिक शासनने बड़ी-बड़ी जमीदारियोंकी जब्तीका आदेश जारी किया, जिससे कि मूभि किसानोंमे बांटी जा सके। (बादके ववोंमें समस्त भूमि सरकारी कब्जेमे कर ठी गयी तथा छोगोंको सामूहिक कृषिके छिए मजबूर किया गया। दुर्भिक्षके फठस्वरूप १९३० के बादके कुछ ववोंमे कई छाख व्यक्ति मर गये।)

९ नवम्बर—बोल्शेरिकोंने नियन्त्रणकों कड़ा करने तथा आलोचनाओकी समाप्तिकी दृष्टिसे पत्रोकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी। (इसके कुछ दिन बाद समस्त गैरसरकारी मुद्रण सामग्री जब्त कर ली गयी तथा गैर-बोल्शेविक समाचारपत्रोका दमन किया गया।)

२० दिसम्बर—हैनिनने साम्यवादी खुफिया पुलिस 'चेका' संघटित की । दादमे यह साम्यवादियोका सबसे अधिक भीषण और निर्मम साधन सिद्ध हुई। खुफिया पुलिस, विभिन्न नामोंके अन्तर्गत, रूसी सोनियट शासनका एक नियमित अंग वन चुकी है।

३१ दिसम्बर—बोक्सेविकोंने वाईलोरिशयन कांग्रेसको भंग कर दिया। यह कांग्रेस उन ७० लाख रूसियोंका प्रतिनिधित्व करती थी, जो अपने भविष्यका स्वयं निर्णय करना चाहते थे। (इससे पूर्व १५ नवस्वरको वोक्सेविक शासनने यह वात स्वीकार कर ली थी कि विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयोंको सोवियट संबसे पृथक् हो जानेका अविकार प्राप्त है।)

नया विवाह-तलाक कानून लागू कर विवाह रजिस्टरी कराना जरूरी कर दिया गया।

#### १९१८

- १८-१९ जनवरी—अस्थायी सरकार द्वारा निर्मित संविधान समाकी समाप्तिके लिए बोल्होविकोने सेनाका उपयोग किया। संविधान समामें जब बोल्होविकोंको केवल २५ प्रति-इत मत मिले, तब उन्होंने इस समाको भंग कर देनेका आदेश दे दिया।
- ८ फरवरी—साम्यवादी सेनाओंने यूक्रेनियन संसद (राडा) को भंग करनेके लिए किएवपर कब्जा कर लिया।
- १० फरवरी-पूर्ववर्तां रूसी सरकारोके समस्त आर्थिक उत्तरदायित्वोको साम्यवादी शासकोंने अस्वीकार कर दिया।
- १२ मार्च—साम्यवादी शासनने पेट्रोग्राड (वर्त्तमान लेनिनग्राड) से राजधानी इटाकर मास्कोको राजधानी बना लिया, क्योंकि विरोधी तत्वोसे पहली राजधानीको खतरा था तथा वह पूर्णतया अरक्षित थी।
- २५ मार्च-वाइलोरशियाने अपनी स्वतन्त्रताकी घोषणा कर दी। साम्यवादी सेनाने कुछ ही मासमे इस आन्दोलनका अन्त कर दिया।
- २२ अप्रेल—सोवियट यूनियनके समस्त वयस्क व्यक्तियोके लिए सैनिक तथा श्रमिक सेवा अनिवार्य वोषित की गयी।
- २९ मई—सार्वजनिक अशान्ति तथा प्रत्यक्ष विरोधके चालू रहनेके कारण शासनने मास्कोमें मार्शल ला वोषित कर दिया।
- २० जुन—मास्को द्वारा यह घोषणा की गयी कि हड़ताल या किसी भी रूपमें कामको बन्द कर देना देशद्रोह है।
- ६ जुलाई—मास्को, पेट्रोम्राड, यारोस्लाव तथा २३ अन्य मध्यवर्ती रूसी नगरोमें शासनके विरुद्ध विद्रोह हो गया ।
- १२ जुलाई—साम्यवादी आदेशसे सोवियट स्कूलोमें धार्मिक शिक्षापर पावन्दी लगा दी गयी।
- १६ जुलाई—जार निकोलस द्वितीय, अपने परिवार और वच्चोके साथ इकेटेरिनवर्ग (वर्त्तमान स्वेर्डलोवस्क) के मकानके उस तहखानेमे कल्ल कर दिये गये, जहां वे कैद थे।
- २१ जुलाई—श्रमिकोके प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें शासनकी आर्थिक नीतियोकी आलोचना की गयी। समस्त प्रतिनिधि गिरफ्तार कर लिये गये।

७ अगस्त—साम्यवादी शासनके विरुद्ध ईजहयस्क तथा वोटकिन्स्कके श्रमिकोंने विद्रोह किया।

३०-३१ अगस्त - लेनिनकी हत्याकी चेष्टा की गयी, जिसमें वे घायल हो गये पेट्रोब्राडमें खुफिया पुलिस चेकाका एक अधिकारी कर्ल्ज कर दिया गया। लेनिनने भौषण दमनकी आज्ञा दी।

२१ नवम्बर—साम्यवादी शासनने सोवियट रूसमें गैर-सरकारी व्यापारपर रोक लगा दी।

#### १९१९

२ मार्च—साम्यवादी क्रान्तिकारी सिद्धान्तको संसार भरमे फैळानेके लिए छेनिन द्वारा तृतीय (साम्यवादी) अन्तरराष्ट्रीय संस्थाको स्थापना की गयी।

#### १९२०

७ मई—स्वतन्त्र जाजियन गणतन्त्रके साथ मास्कोने सन्धि की, जिसमें जाजियाके आंतरिक मामलोंमे हस्तक्षेप न करनेका उसने वायदा किया।

अगस्त—टमबोफ प्रान्तमे किसानोने विद्रोह किया। यह जून १९२१ तक चालू रहा। अन्तमे फौजोंने इसका दमन कर दिया।

२९ नवम्बर--रूसी यूनियनने आर्थिक 'राष्ट्रीयकरण' को पूर्ण कर लेनेके बाद ऐसे व्यवसायोंको साम्यवादी नियन्त्रणमें ले लेनेका आदेश दिया, जिनमे १० से अधिक व्यक्ति ( शक्ति-चालित कारखानोमें ५ व्यक्ति ) कार्य करते हों।

#### १९२१

११-१२ फरवरी—रूसी फौजोने जाजियापर आक्रमण कर दिया।

८-१६ मार्च-साम्यवादी दलकी १० वी कांग्रेसने केन्द्रीय समितिको पूर्ण अधिकार दे दिया कि वह दलीय नीतियोंके समस्त विरोधको समाप्त कर सकती है। १९२४ तक यह आदेश सार्वजनिक रूपमे प्रकाशित नहीं किया गया। इस आदेशसे वादकी रूसी 'शुद्धियों' का संकेत मिलता है।

१७ मार्च कानस्टैटमें मछाहोका आम विद्रोह शुरू हो गया। सेनाओंने १० दिन तक मोर्चा लेनेके वाद भीषण कल्लेआमके उपरान्त विद्रोहियोंको नष्ट किया।

११ अगस्त—बढ रहे असन्तोषको दूर करनेकी अपनी चेष्टाके फलस्वरूप सोवियट शासनने अपनी नयी आर्थिक नीति चालू की। अपेक्षाकृत उदार आर्थिक अनुशासन चालू रहा।

## १९२२

६ फरवरी — खुिफया पुलिसका नाम चेकासे वदलकर ओ जी पीयू (ओगपू) रख दिया गया।

८ जून—साम्यवादी शासनने समाजकाटी क्रान्तिकारी दलके नेताओंकी समाप्तिके लिए कदम उठाया। उक्त दल द्वारा लेनिनकी बहुत-सी नीतियों, विशेषकर खुिफया पुलिसको सोपे गये कार्योंका विरोध किया गया था।

३० दिसम्बर—सोवियट कांग्रेसने सोवियट समाजवादी गणतन्त्रकी स्थापनाकी घोषणा की।

## १९२३

१७-२५ अप्रैल — लेनिनकी गम्भीर वीमारीके कारण १२ वीं पार्टी कांग्रेस उनकी अनुपस्थितिमे हुई। इसमें स्टालिनने अपने आपको लेनिनका वास्तविक उत्तराधिकारी सावितं कर दिया।

२३ अक्तूबर—ट्राटस्कीने दलीय मामलोंकी चर्चामें अधिक स्वाधीनतापर बलं दिया। स्टालिन और जिनोवीएवने दलीय एकताको भंग करनेकी चेष्टाकी दृष्टिसे इसकी कड़ी आलोचना की।

५ दिसम्बर—ट्राटस्कीने स्टालिन और उनके अनुयायियोंकी खुली आलोचना की तथा साम्यवादी दलमे अधिक लोकतन्त्री भावना तथा दमनकारी कार्यवाइयोंकी समाप्ति की मांग की ।

## १९२४

१६-१८ जनवरी—पार्टीकी १३वी कांग्रेसमें स्टालिनने ट्राटस्की और उनके अनु-यायियोंपर यह दोषारोपण किया कि वे दलीय एकताकी लेनिनकी भावनासे दूर चले जा रहे हैं। साभ्यवादी दलके आन्तरिक क्षेत्रोंने लोकतन्त्रात्मक ढंगसे चर्चा करनेके सिद्धान्त की निन्दा की।

२१ जनवरी—२६ मई १९२२ से चालू बीमारीसे अन्तमें लेनिनकी मृत्यु हो गयी। इनका उत्तरिकारी बननेके लिए संघर्ष पूरे जोरशोरसे शुरू हो गया। (लेनिनकी मृत्युके समय जिनोवीएव और कामेनेवको अपने साथ मिलाकर स्टालिनने तीन व्यक्तियोकी एक उकड़ी शासन चलानेके लिए बना ली। अन्तमें ये दोनों व्यक्ति भी ट्राटस्कीके साथ भू शुद्धि के शिकार बन गये।

( उसके कुछ सप्ताइ बाद पार्टीने ट्राटस्कीके समर्थकोंकी इस बातके लिए निम्दा की कि वे दलीय अखण्डताकी वोल्शविक भावनाको ऐसी भावनामे परिणत करना चाहते हैं जिसमें विविध प्रकारके झुकाव और मतभेद हों।

#### १९२६

२१-२३ अक्तूबर—स्टिलनने जिनोवीएव और कामेनेवसे अपना सम्बन्ध समाप्त कर लिया। जिनोवीएव 'कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल' की कार्यसमितिकी अध्यक्षतासे हटा दिये गये तथा कामेनेव 'पोलिटब्यूरो' से पृथक् कर दिये गये। ट्राटस्की भी 'पोलिटब्यूरो से हटा दिये गये। ट्राटस्की और जिनोवीएव साम्यवादी दलकी केन्द्रीय समितिसे भी पृथक् कर दिये गये।

## १९२७

७ नवम्बर—१९१७ की क्रान्तिकी १० वी वर्षगांठके अवसरपर मास्को और लेनिन-ब्राडके विरोधी तत्त्वोंकी ओरसे दमनकारी साम्यवादों नीतियोंका विरोध किया गया।

२-१९ दिसम्बर—साम्यवादी दलकी १० वीं कांग्रेसमे स्टालिनने पार्टांपर नियन्नण प्राप्त कर लिया। पूरे तौरपर दलकी नीतियोपर विश्वास न करनेवालोकी निन्दा की गयी। ट्राटस्कीका दल समाप्त हो गया। वे कुछ दिन बाद निर्वासित कर दिये गये। इसके बाद उनका पीछा कर अन्तमें मेक्सिकोमें वे कल्ल कर दिये गये।

### १९२८

१ अक्तूबर—प्रथम पंचवपीय योजनाकी घोषणाके साथ औद्योगोकरणके कार्यक्रमोपर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही आवश्यक उपभोग्य वस्तुओके उत्पादनके स्थानपर बुनियादी उद्योगोंको महत्त्व देनेकी नीतिकी शुरुआत हुई, जो निरन्तर चली आ रही है। कृषिके समृहीकरणके आदेशके साथ स्टालिनने निर्मम तानाशाहीकी शुरूआत की।

( इसका अन्तिम्र परिणाम १९३० के बादके वर्षों मे व्यापक दुर्मिश्च के रूपमें निकला । इस दुर्मिश्च ले लाखों रूसियोंकी जानं गयीं यद्यपि शासनने उस बातकी पूरी कोशिश की कि जो कुछ रूसमे हो रहा है उसकी खबर दुनियाको न लगे, तथापि वादमें स्टालिनने विस्टन चिंलके सम्मुख यह बात स्वीकार की कि उनकी समूहीकरणकी नीतिके फलस्कर १ करोड़ रूसी मारे गये।

## १९२९

१०-१७ नवम्बर—प्रमुख साम्यवादी नेता बुखारिन अन्य अनेक सहानुभूति.रखने-वाले व्यक्तियोंके साथ केन्द्रीय समितिसे इस वातपर हटा दिये गये कि इन लोगोने रूसी किसानोंके साथ अधिक उदार नीति बरतनेका सुझाव रखा था।

### १९३२

२१ जनवरी—साम्यवादी रूसी शासनने फिनलैण्डसे अनाक्रमण-सन्धि की। (३० नवम्बर, १९३९ को रूसी फौजोंने फिनलैण्डपर आक्रमण किया।)

५ फरवरी—रूसने लाटवियासे अनाक्रमण-सन्धि की । (१९४०में रूसी फोजोने लाटवियापर आक्रमण कर इसे अपने संघमें सम्मिलित कर लिया।)

४ मई—पस्टोनियाके साथ समझौता कर रूसने उसे आक्रमण न करनेका वचन दिया। (एस्टोनिया और लिथुआनियापर १९४० में रूसी आक्रमण हुआ तथा उन्हें सोवियट संघमें सम्मिलित कर लिया गया। लिथुआनियाके साथ भी १९२६ मे रूसने अनाक्रमण-सन्थि की थी।

२५ जुलाई—मास्कोने पोलैण्डसे अनाक्रमण-सन्धि की । (१९३९ में रूसी सेनाओंने पोलैण्डपर आक्रमण किया तथा नाजी जर्मनीसे मिलकर ृपोलैण्डके विभाजनका फैसला कर लिया ।

## १९३४

९ जून—रूसने रूमानियाको प्रभुसत्ता की गारण्टी देते हुए उसे मान्यता प्रदान की । (१९४० में रूसी सेनाओंने रूमानियाके वेसारेविया तथा वृकोविना प्रान्तोंपर आक्रमण किया तथा १९४४ में अन्य क्षेत्रोमें भी रूसी सेनाएं प्रविष्ट हो गयी।

१ हिसम्बर — प्रमुख साम्यवादी अधिकारी सजी किरोवकी हत्या हुई। किरोव स्टालिनके मित्र भी और प्रमुख प्रतिद्वन्दी भी समझे जाते थे। किरोवकी मृत्यु साम्यवादी खुफिया पुलिस द्वारा की गयी वताते है।

(किरोवकी मृत्युने आतंककी एक नयी लहरके लिए अवसर उपस्थित हो गया। यह लहर १९३६-३८ की 'व्यापक शुद्धि'के रूपमे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी। शासनने इस वीच किसानों, अर्थ-व्यवस्था तथा अन्य नीतियोंके फलस्वरूप उत्पन्न असन्तोष का दमन किया और अपनी स्थिति मजवूत बना ली। इस कालमे 'मुकदमो' और 'अपराध स्वीकार करनेकी प्रवृत्ति' सामान्य हो गयी थी। यह बात 'औद्योगिक दल'के नेता लिओनिड रमजीनपर दिसम्बर १९३० में शासनको उलट देनेकी योजना बनानेके मन्दन्थ में लगाये गये आरोपसे स्पष्ट है। इसी कालमें रूसी अमिकोंने सामृहिक सौदेवाजी करनेका अपना अन्तम अवशिष्ट अधिकार भी खो दिया।)

## १९३६

१९-२४ अगस्त-भूतपूर्व पार्टी नेताओंकी पूर्ण शुद्धि शुरू हो गयी तथा १६ प्रमुख व्यक्तियोंको मृत्यु दण्ड दिया गया। इनमें जाजी जिनोवीएवः कामेनेव तथा अन्य पुराने साम्यवादी सम्मिलित थे।

५ दिसम्बर—नया 'लोकतन्त्री' संविधान स्वीकृत किया गया । इससे मास्कोके प्रत्यक्ष नियन्त्रणमे रूस, यूत्रोन, वाइलोरिहाया, अजरवैजान, जार्जिया, आर्मीनिया, तुर्कमीनिया, उजवेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकस्तान और किरगीजस्तान आ गये।

### १९३७

२३-३० जनवरी — 'प्रमुख शुद्धि' सम्बन्धी दूसरे मुकदमेमें १३ अन्य पुराने साम्य-वादियोंको मृत्युदण्ड दिया गया। इनमे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यूरी प्याटाकोव तथा साम्यवादी दलकी केन्द्रीय समितिके भूतपूर्व मन्त्री सिरेब्रायाकोव भी सम्मिलित थे जो १९०९ से सिक्रिय क्रान्तिकारी चले आ रहे थे। चार अन्य व्यक्तियोंको केंद्र कर लिया तथा उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिये गये। इनमें कोभिण्टर्नके भूतपूर्व मन्त्री कार्ल रेडेक भी सम्मिलित थे।

## कम्युनिज्मके विस्तारके चढ़ाव-उतार

## १९३७

१२ जून—रूसी सेनाको यात्रिक स्वरूप प्रदान करनेवाले प्रमुख सैनिक नेता मार्शल तुखाचेवस्की ७ अन्य उच्च जनरलोंके साथ देश-द्रोहके अपराधमे फांसीपर लटका दिये गये। खुफिया पुलिसके फन्देसे वचनेके लिए जनरल गमरिनकने स्वयं आत्महत्या कर ली।

१९ दिसम्बर—मास्कोने साम्यवादी दलके ८ अन्य नेताओंको मृत्युदण्ड देनेकी घोषणा की ।

### १९३८

र-१३ मार्च-'प्रमुख शुद्धि' सम्दन्धी तीसरे मुक्दमेमें अन्य १८ प्रमुख साम्य-वादी गोलीसे उडा दिये गये। इनमे एलेक्सी राकोब, निकोलाई बुखारिन, एच० जी० यागोडा तथा निकोलाई केस्टिन्स्की जैते व्यक्ति सम्मिलित थे। तीन व्यक्तियोंको कैंद्र कर उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिये गये। इनमे सी० जी० राकोबस्की भी शामिल थे। आप थर्ड इण्टरनेश्चनलके संस्थापक तथा लेनिनके बनिष्ठ महसोगी थे।

#### १९३९

३ मई—१८ वर्षकी सेवाके वाद मैक्सिम लिटविनाफ विदेशी मामलोके 'कमिसार' के पदसे हटा दिये गये तथा इस स्थानपर वी० एम० मोलोटोव नियुक्त हुए।

 २३ अगस्त—रूसने नाजी जर्मनीसे मैत्री समझौता कर लिया। इस समझौतेमें पौलैण्डके वंटवारेकी गुप्त थारा भी सम्मिलित थी।

१ सितम्बर—द्वितीय विश्वयुद्धकी शुरूआत । रूसने 'तटस्थता'की नीति अपना छी। १७-२९ सितम्बर—नाजियोका पक्ष छे कर रूस युद्धमे शामिल हो गया। रूसी

फौजोंने पूर्वकी ओरसे पोलैण्डपर आक्रमण कर दिया। नाजियोके साथ किये गये बंटवारेके अनुसार उन्होंने पूर्वी पोलेण्डपर अधिकार कर लिया।

३० नवम्बर—रूसी फौजोंने तीन ओरसे फिनलैण्डपर आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व फिनलैण्डने रूसकी राजनीतिक मांगे ठुकरा दी थी।

१४ दिसम्बर—फिनलैण्डपर आक्रमण करनेके कारण रूस राष्ट्र-संघसे निकाल दिया गया। (१५ सितम्बर १९३४ को रूस राष्ट्र-संघमे सम्मिलित हुआ था तथा उसने यह वचन दिया था कि वह न्यायकी स्थापना करेगा तथा समस्त सन्धिगत उत्तरतायित्वोंको पूर्ण सम्मानकी दृष्टिसे देखेगा।)

## १९४०

११-१२ मार्च-सैन्य वल कम होनेके कारण फिनलैण्डकी फौजें पराजित हो गयीं तथा रूसने ४॥ लाख व्यक्तियों द्वारा आबाद क्षेत्र अपने कब्जेमें ले लिया।

२० अगस्त--- मूतपूर्व रूसी साम्यवादी नेता ट्राटस्वी, जो १९१९में रूससे निर्वा-सित कर दिये गये थे, मैक्सिकोमें कत्ल कर दिये गये।

## **१९**४१

- २२ जून-नाजी फौजोने रूसपर आक्रमण कर दिया।
- २२ जून—अमेरिका और ब्रिटेनने नाजी आक्रमणके विरुद्ध रूसकी सहायता करने की घोषणा की । अन्यधिक आवश्यक सामग्री प्राप्त करानेकी दृष्टिसे अमेरिकाने १ अरब डालरकी रकम उथार-पट्टेके रूपमें देना स्वीकार कर लिया।
- ११ दिसंवर—अमेरिका रूसका मित्र राष्ट्र वन गया तथा इ टली और जर्मनी द्वारा अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध-घोषणा करनेके उपरान्त वह द्वितीय विश्व-युद्धमे सम्मिलित हो गया।

## १९४२

जून—अमेरिकाने उथार-पट्टेके रूपमे रूसको दी जानेवाली रकम तिगुनी अर्थात् ३ अरव डालर कर दी।

## १९४३

२५ अप्रैल-पौलैण्डके काटिन जंगलमें रूसियों द्वारा पोल लोगोंका कत्ले-आम किये जानेके सम्बन्धमे पौलैण्डने रेड क्रासके जरिये छानवीन करवानेका आग्रह किया, जिसके कारण सोवियट रूसने पोलैण्डकी निर्वासित सरकारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। (३० जून, १९४१ के समझौतेके अनुसार रूसियोने पोलैण्डकी निर्वासित सरकारको पारस्परिक सहायता और सहयोग देनेका बचन दिया था।)

जुलाई—अमेरिका और ब्रिटेनसे वड़े पैमानेपर युद्ध-सामग्री रूस पहुंची। ६५०० हवाई जहाज, १३८,००० मोटर गाड़ियां और इस्पात तथा औद्योगिक मशीनोंसे मरे कई जहाज रूस पहुंचे।

## १९४४

- १९-३० जुर्लाई-मास्को रेडियोने वारसाके लोगोसे पोलिश भाषामे अपील की कि वे नाजियोपर हमला करके सोवियट सेनाकी मदद करें।
- १ अगस्त—पोलैण्डकी गृह—सेनाने नारमाका ऐतिहासिक निद्रोह शुरू कर दिया। किन्तु सोवियट सेनाएं शहरके बाहर ही रही और उन्होने 'मास्को द्वारा निर्दिष्ट प्रतिरोध में पोल लोगोंको मदद नहीं दी। (पोल लोगोंका नीरतापूर्ण संघर्ष ३ अक्तूबर १९४४ को खत्म हो गया और नारसाके २५०,००० नागरिक मारे गये तथा नगर खण्डहरोंका ढेर बन गया)
  - ९ मितन्वर—वल्गेरियामें सोवियट रूस द्वारा समर्थित सरकार कायम की गयी।

#### १९४५

२७ फरवरी — रूमानियाके शाह माइकेलको मुहलत दी गयी कि वे रूसी मांगें मंजुर कर ले। इसका फल वादमे यह हुआ कि वहां रूसकी छत्रछायामे सरकार कायम की गयी।

७ मई—नाजी जर्मनीने दूसरे विश्व-युद्धके मित्र देशोके आगे विना शर्त आत्म-समर्पण करनेके कागजपर हस्ताक्षर कर दिये।

१७ जुलाई-२ अगस्त—पाट्सडम-सम्मेलनमे रूसने यह स्वीकार किया कि समस्त जर्मनीमे जर्मन लोगोके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये।

८ अगस्त—युद्ध समाप्त होनेसे कुछ ही दिन पहले रूस जापानके खिलाफ लड़ाईमे शामिल हो गया और उमके वाद रूसियोने मंचृरिया, काराफ़्तो, क्युराइल टापुओं और उत्तरी कोरियापर कब्जा कर लिया।

#### १९४७

२६ मई—सोवियट रूसने शान्तिकालमें प्राणदण्ड देनेकी व्यवस्थाका 'खात्मा' कर दिया (पर १२ जनवरी १९५० को प्राणदण्ड देनेका फिरसे विधान कर दिया।)

६ अक्तूबर—मास्कोने सूचित किया कि विभिन्न देशोंकी साम्यवादी पार्टियोंकी हरू-चर्लोमे सामंजस्य लानेके लिए 'कोमिन्फार्म (कम्युनिस्ट इन्फार्मेशन व्यृरो) कायम किया गया है।

२० दिसम्बर—रूमा/नियामे कम्युनिस्ट शासन हो गया। शाह माइकेलने गद्दी छोड़ द्रा।

## १९४८

२५ फरवरी—रूस द्वारा समर्थित साम्यवादी दलने चेकोस्लोवाकियामे श्रासन-सत्ता पर अधिकार किया।

२० मार्च — रू सके प्रतिनिधि मार्च ल सोकोलोवरकी दिल्ममे ४ देशोंके अधिकार-मण्डलकी बैठकसे वाहर निकल आये और इस प्रकार नगर-शासनकी संयुक्त बैठकें खत्म हो गयीं।

२४ जून—रू सियोने पश्चिमी बिलनसे स्थलीय और जलीय यातायातके सब मार्ग बन्द कर दिये। (इसके फलस्वरूप बिलनमें हवाई जहाजोंसे माल आदि पहुंचानेका काम झुरू हुआ और मित्र-देशोंने ४६२ दिनोतक इसे जारी रखा। ३० सितम्बर, १९४९ को जब बिलनकी घेराबन्दी खत्म होनेके साथ हवाई जहाजोंसे माल ढोना बन्द हुआ तो उस ममयतक २,७७,२६४ हवाई उड़ानें करके २३,४३,३०,१०५ टन माल वहां पहुंचाया गया था।)

२८ जुन—दीटो द्वारा मास्कोकी प्रभुता अस्त्रीकार की जानेके कारण वृगोस्लाविया 'कोमिन्फार्म' से निकाल दिया गया।

## १९४९

२७ अप्रैल-सोवियट श्रम-संघटनोंकी कांग्रेसका अधिवेदान १७ साल बाद हुआ।

२९ सितवर—'राष्ट्रीय साम्यवाद' की नयी व्याख्या करते हुए रूसने यूगोस्लाविया के माथ १९४५ में की गयी मित्रता और पारस्परिक सहायता-सन्धिकी निन्दा की।

१ अक्तूबर—साम्यवादियोने चीनमें शासन-सत्ता पर अधिकार जमानेकी घोषणा की। सोवियट रूसने तुरन्त उसे कृटनीतिक मान्यता दें दी।

## १९५०

२५-२९ जून--मान्यवादी सेनाओने दक्षिण कोरियापर चढ़ाई कर दी। सोवियट रूसने यह शिकायत की कि संयुक्तराष्ट्र-संबने आक्रमणके शिकार बने दक्षिणी कोरियाको सैनिक सहायता देनेका निश्चय करके गैरकानूनी कार्यवाही की है।

## १९५२

५-१५ अक्तूवर—सोवियट सान्यवादी दलकी कांग्रेसका १९ वां अधिवेदान १३ साल वाद हुआ, जिसमे मूल उद्योगोंपर जोर कायम रहनेकी वात कही गयी। संसार भरमे माम्यवादी दलोसे अनुरोध किया गया कि वे रूस-समर्थित क्रान्तिकारी विचारधाराकी गति को तेज करनेके लिए 'राष्ट्रीय' आन्दीलनोके साथ मिळजुल कर काम करें।

### १९५३

५ मार्च-सोवियट रूसके सर्वेसर्वा स्टालिनका अन्त हो गया।

१७ जून—पूर्वी बिलनमें मजदूरों द्वारा सान्यवादी व्यवस्थाके विरद्ध किये गये विद्रोहको कुचलनेके लिए रूसी सेनार पूर्वी जर्मनीमें मेजी गया। २५,००० रूसी सेनिकोंने टैकोंकी मददसे दो दिनमें इस विद्रोहका दमन किया। सरकारी आंकड़ोंके अनुसार पूर्वी जर्मनीके २७४ गांवों और कस्बोमे दण्डात्मक कार्यवाहियोके सिलसिलेम ५६९ व्यक्ति मारे गये, १७४४ घायल हुए और ५०,००० गिरपतार किये गये।

### १९५४

२'५ मार्च सोवियट रूसने पूर्वी जर्मनीको पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदान कर दी, पर रूसी सेना और अधिकारी वहांसे नहीं हटाये।

१७ अगस्त—'समाजवादी यथार्थता'के मूल्यूत साम्यवादी सिद्धान्तकी आलोचना करनेवाले लेख प्रकाशित करनेपर, रूसकी साहित्यिक पत्रिका 'नोवी भीर' ( मासिक )के सम्पादक अलग्जेण्डर त्यारदीवस्की पदच्युत कर दिये गये।

### १९५५

२७ मई-- ऋुद्यचेव और वुलगानिन मार्शल टीटोको मनाने बेलग्रेड पहुंचे।

## १९५६

१८ मार्च-कोमिनफार्म भंग कर दिया गया।

२८ जून—पोल्लैण्डके पोजनान शहरमे 'रोटी और आजादी'के नारेको लेकर बगावन हुई । ३ सितम्बर—मास्कोकी केन्द्रीय समितिने पूर्वी वृरोपके अन्य कम्युनिस्ट देशोको 'ग्रुप्त' हिदायतें भेजकर चेतावनी दी कि वे टीटोके 'राष्ट्रीय साम्यबाद'की नीतिके 'अनेंक मार्गों को न अपनाय ।

१९-२१ अक्टूबर—राष्ट्रीयताकी प्रवृत्तिके जोर पकडते जानेके माथ, पोर्लण्डके साम्य-वादी दलके ८ वें सम्मेलनने व्लाडिस्लाव गोमुल्काको फिर नेता चुन लिया। कुछ ही समय पहले 'टीटोवादी' गोमुल्काको, 'राष्ट्रीयतावादी कार्रास्ट्रबर 'े कारण केंद्रकी सजा भुगतनेके वाद, दलका फिरसे सदस्य बना लिया गया था।

२३ अक्तृबर-४ नवम्बर—वुडापेस्टमे छात्रों और श्रमिकोने द्यान्तिपृणं प्रदर्शन किये, पर जब सोवियट-नियन्त्रित पुल्सिने भीटपर गोलियां चलार्या तो प्रदर्शनोने सान्यवार्धा ह्यासनके विरुद्ध खुले विद्रोहका रूप धारण कर लिया। वमासान लडाई और रक्तपानके वाद मास्कोने अपनी फोजे हटा छेनेका वचन दिया। तथापि, सोवियट सेनाएं हट कर राजधानीके उपनगरोमे जमा हो गर्या और रूसकी अन्य फोज टुकडियोने समृचे हंगरी मे राष्ट्रवादियोंके ठिकानोपर भारी हमले हुरू कर दिये।

५ नवम्बर— रूसी फोजोने हंगरीके उपद्रवकी पूरी तरह कुचल डालनेके लिए अपनी कार्यवाही अनवरत रूपसे जारी रखी। जानोस काटार प्रधानमन्त्रीके रूपमें नियुक्त किये गये। स्वाधीनता-संग्रामके हजारो सैनिक कैद कर लिये गये या निर्वासित कर दिये गये। मजदूरोने मुकावला जारी रखा और उत्पादन बहुत घट गया। हंगरीते भाग कर हजारो शरणाधियों ने लोकतन्त्री देशोमे शरण ली। संसारमे रूसी कार्यवाहियोकी खूब आलोचना की गयी और सोवियट साम्यवादकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गयी। अनेक देशोंके साग्यवादी नेताओंने अपनी गलतफहिमयां दूर होनेकी दात स्वीकार की।

## १९५७

१२ मार्च—मास्कोने 'राष्टीय सान्यवाद'के दृष्टिकोणकी निन्दा की । 'प्रावदा ने पूर्वा यूरोपके कम्युनिस्ट देशोंको चेनावनी दी कि उन्हें सोवियट रूमके आदेशोका पारुन करने का स्वैया जारी रखना होगा।

२७ मई—सोवियट रूस और हंगरीकी कादार-सरकारमे इस वातपर सहमति हो गयी कि हंगरीमें रूमी फौजें 'अस्थायी तौरपर' विद्यमान रहे। रूसकी सेनाएं दूमरे विश्व-युद्धके वादसे ही 'अस्थायी तौर पर' हंगरीने विद्यमान है।

२३-२४ अगस्त—रूसने दूरमारक प्रश्लेषणास्त्र छोडनेका एलान किया। अक्तृबर्मे उसने पहला स्पर्टनिक भी छोडा।

२८ अगस्त—'प्रावडा'ने कुश्चेवकी यह चेतावनी प्रकाशित की कि सोवियट लेखकोकी साम्यवादी दलके साहित्यिक नियमोंकी अपहेलना वन्ड कर देनी चाहिये।

१४ सितम्बर—संयुक्तराष्ट्र-संघने १०के विरुद्ध ६० मतोंसे अपनी विशेष जांच-समिति

की उस रिपोर्टको सम्पुष्ट किया जो हंगरीके स्वातन्त्र्य-विद्रोहके सम्बन्धमे २० जूनको अकाशित हुई थी और हंगरीमें सञस्त्र हस्तक्षेप किये जानेपर रूसकी निन्दा की।

## १९५८

मार्च—संसारके कम्युनिस्ट आंदोलनके सांस्कृतिक पक्षको सामने रखनेके लिए एक सम्ख पत्र निकालनेका निश्चय मास्कोंमें हुआ।

अक्तूबर—रूसी लेखक पैस्टरनाककों, सोवियट लेखक संव द्वारा हुई असहनज्ञीलताके फलम्बरूप १९५८ का साहित्यका नोवुल पुरस्कार अस्वीकृत करना पड़ा।

> . . . ( १५ )

## भारत और रूसके बदलते सम्बन्ध

पिछले ४-१ वर्षोसे भारतीय जनताके प्रति रूसी जनतामें असाधारण सद्भाव और प्रेम जागृत हुआ है। इसका प्रधान कारण रूसी या सोवियट संवकी कम्युनिस्ट पार्टीके और सोवियट सरकारके नेताओंका बदला हुआ रुख ही है। स्टालिन-युगमें भारतीय स्वतंत्रताके बाद भी नेहरूजी .जैसे लोकप्रिय भारतीय नेताकों 'कोमिनफार्म'के अखवारमें साम्राज्यवादियोंका दलाल (हेन्चमैन)' कहा जाता रहा। १९५३ में स्टालिनकी मृत्युके बाद नये रूसी नेताओंको अपने देशकी भौतिक प्रगतिसे इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ कि अपनी परराष्ट्रनीति बदछनेमें उन्हें कोई हिचक न हुई, उनका साहस खुला। दुनियामे होनेवाली वैश्वानिक-प्राविधिक तीत्र प्रगतिसे यह भी स्पष्ट हो गया कि औद्योगिक दृष्टिसे अमेरिका जैसे जो बहुत उन्नत देश है वहां 'प्रोलातारियत' वर्ग रहा ही नहीं, सभी 'बुर्ज्वा' हो गये हैं। जबरदस्ती उलटफेर या सोवियट सेनाका डर दिखाकर भी उन देशोमे कम्युनिस्ट कांति नहीं की जा सकती! वस एक केवल 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' और स्वस्थ स्पर्दासे हो कम्युनिस्ट वैचारिक क्रांति हो सकती है।

पर अफ्रीका और एशियाके बारेमें यह बात नहीं थी। यहां यूरोपीय साम्राज्यवादियों का २-३ शताब्दियोंसे बोलबाला था, पर दोन्दो महायुद्धोंके कारण यूरोपके देश आर्थिक दृष्टिसे विपन्न और एशिया-अफ्रीकामें बढ़ती हुई राष्ट्रीय जागृतिको दवानेमें असमर्थ हो गये थे। एकके बाद एक एशिया-अफ्रीकाके देश स्वतंत्र होते जाते थे। पर दुनियाकी सारी गरीबी यहीं बंदी थी। जनता अपनी मौतिक उन्नति करनेको बेसन हो गयी थी, उसमे अधिक दिन सिहण्णुता और थेंथेसे रहने और मेहनत कर थीरे-थीरे अपना जीवनस्तर ऊंचा करनेको सहनशीलता रह नहीं गयी थी। एक तरहका 'नेतृत्वका वेकुअम' उत्पन्न हो गया था। यह पोलापन भरनेके लिए अमेरिकाके पास डालर थे और रूसके पास नये समाजवादी विचार थे। सम्पन्न अमेरिका रूससे वैसा ही डर रहा था जैसे कोई रईस

रातमर तस्करोके भयसे जागता ही रहता है। कम्युनिज्मका होवा जमे दिन रात जरा रहा था। जो भी पंचाक्षरी कहता कि हम इस भूतको भगा सकते हैं उसको वह अपने जालर मुक्त हस्तसे छुटाने लगा। पर एशिया-अफ्रिकाके गरीव देशोंकी तरफ डालर इस प्रकार फेक्ते लगा जैसे कोई चिड़ियोंके झुंडके सामने दाना फेक्ता हो। इससे इन देशों की जनताका मन दुखा और स्वाभिमान जगा और अमेरिकी डालर संदेहकी दृष्टिसे देखे जाने लगे। जो देश रूसकी समाजवादी और व्यक्ति-विरोधीवादी विचार प्रणालीसे डरने थे उन्हें भी अमेरिकाकी तुलनामें यह डर कम लगने लगा।

## नीति बद्छी

ऐसे ही .परिवर्तनशील समयमें स्टालिनकी मृत्यु हुई और रूस अपनी परराष्ट्रनीतिको नया मोड़ दे सका। उसने यह भी सीचा कि दुनियाके दो बड़े कैम्पोंके साथ जो देश नहीं है उन तटस्थ देशोंको भी अपनी तरफ खींचना इस समय अमेरिकाको कमजोर बनानेमे सहायक होगा। चीन कम्युनिस्ट हो ही चुका था। तटस्थ भारत यदि रूसका मित्र हो जाय तो दुनियाकी आधी जनसंख्या एक तरफ हो जाती थी। ये सब बाते सोचकर रूसने सन् १९५३ में भारतको मित्र बनानेका प्रयत्न करना शुरू किया। रूसी अखवारोंमे, जिन्हें सरकार चलाती है, अपनी भारत-संबंधी नीति बदल दी। अखवारों और रेडियोमे भारतकी प्रशंसा होने लगी। जनताकी राय भी अखवार और रेडियो ही वहां 'कण्डीशन' करते हैं इससे जनतामे भी धीरे-धीरे भारतके प्रति प्रेम-भाव जायत होने लगा।

८ फरवरी सन् १९५५ को मास्कोमें सुप्रीम सोवियटकी बैठकमे (इसीमें स्टालिनके उत्तराधिकारी मालेनकोवने प्रयान मंत्रित्वसे इस्तीफा दिया और क्रुइचेवके प्रस्तावपर बुल्गानिन नये प्रथान मन्त्री बनाये गये थे ) परराष्ट्र मन्त्री मोलोटोवने विदेश-नोतिके संबंधमें जो रिपोर्ट दी उसमें अधिकारी इपसे पहले-पहले इसकी भारत विषयककी नयी नीति प्रकट हुई। मोलोटोवने अपने भाषणमें कम्युनिस्ट देशोंसे अपनी मैत्रीका विवरण देनेके वाद (जिसमें उन्होंने पहले-पहल कम्युनिस्ट देशोंसे नेतृत्वमें इसके साथ चीनको भी वराबरीका पद दिया ) सबसे पहले भारतकी चर्चाकी। कहा कि 'यह महान् ऐतिहासिक सत्य मानना पड़ेगा कि दुनियामें अब उपनिवेशके इपमे भारतका अस्तित्व नहीं है, पर भारत अब गणतंत्र हो गया है। युद्धोत्तर एशियामें दुए परिवर्तनों में यह एक महान् घटना मानी जानी चाहिये।' श्री मोलोटोवने भारतकी शांति और मैत्रीकी नीतिकी भी प्रशंसा की।

मोलोटोवके भाषणके कुछ ही दिन पहले रूसने भारतकी आर्थिक सहायता करना भी शुरू किया था। दोनों देशोंमें एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार रूसने कम न्याज की दरपर लंबी मुद्दतका कर्ज देकर उस धनसे भारतमें श्रितवर्ष १० लाख टन कच्चा लोहा और उतना ही इस्पात तैयार करनेका वडा कारखाना खडा कर देना स्वीकार किया।

## वुलगानिन-ऋरचेवकी भारत-यात्रा

सन् १९५५ के जून महीनेमें भारतके प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू रूस गये और उनका वहां वडी भूम-थाम से स्वागत हुआ। इसके जवाबमें कुछ महीने बाट दिसंवरमे उसी साल उस समयके रूसी प्रधान मंत्री बुलगानिन और कम्युनिस्ट पार्टीके सचिवोत्तम ऋरचेव भारत आये । इन लोगोने दिसंबरमे सुप्रीम सोवियटको अपनी भारत-वर्मा-अफगानिरतानकी यात्राके वारेमें जो रिपोर्ट दी उसमे कहा गया था-- 'इतिहासमे सन् १९५५, हालके युगमे उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय तनावकी परिस्थितिमें कुछ परिवर्तन लानेवाला वर्ष माना जायगा । विभिन्न राज्योमे विस्वासकी भावना मजबूत करने तथा उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियोका विचार किये विना विभिन्न देशोंके बीच व्याएक राजनीतिक, आधिक-सांस्कृतिक संदंध वढानेकी दिशामें सोवियट संबने जो प्रयास किया अन्तर्राधीय परिस्थितिमे यह परिवर्तन लानेमे उनका महत्त्व मामूली नहीं हम भारतमे तीन सप्ताह रहे। पूरे समय हम भारतीय जनताके प्रेम और भैत्रीके वातावरणसे घरे रहे, वहां हमने जो देखा और जो सना वह हमारी आशाओसे कहीं ज्यादा था। हमे लगा कि हम सोवियट जनताके सच्चे मित्रो और अपने भाइयोंके वीचमे आ गये हैं। 'हिदी-रूसी भाई-भाई' आदि शब्द भारतीय जनताकी सची और हार्दिक भावनाओको न्यक्त कर रहे थे। कलकत्तेमे ३० लाखसे अधिक न्यक्ति हमसे मिलने वहां की सहकोंपर एकत्र थे। भारतके प्रधान मंत्री श्री नेहरूमे, जो हमारे सुगके अग्रगण्य राजनीतिज्ञ है, हमारी भेटे अत्यंत भैत्रीपुर्ण ढंग की थी। भाखरा-नंगल योजनाने हम अपनी पंचवर्षीय योजनाकी याद दिला दी जब हम अपने विशाल कल कारखानोंको जन्म दे रहे थे। इस सरकार द्वारा संचालित फार्मोको देखने गये। ये निस्संदेह प्रयोगात्मक फार्मीकी भूमिका अदा कर रहे हैं। १३ दिसंवरको हम दोनो देशोंके प्रतिनिधियो द्वारा हस्ताक्षरित अन्तर्राप्ट्रीय महत्त्वके दस्तावेजमें हमने पंचशीलके सिद्धांन्तामें अपनी निष्ठा की पुनरावृत्ति की है। महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोपर सोवियट संव और भारतका मन्तव्य अस्थायी कारणों अथवा किसी परिस्थित विशेषकी बाह्यताके आधारपर नहीं समझा आ सकता । भारतकी शातिप्रियताकी नीतिकी भी गहरी बुनियाद है जो भारतीय राज्यके विकासकी प्रकृतिमे निहित है। अधिक मामलोमे हमने स्वीकार किया कि १९५६-५७-५८ इन तीन वर्षामे सोवियट मंघ भारतको १० लाख टन वेलित लौह थात देगा। विभिन्न औद्योगित सज्जाएं और दूसरे सामान भी दिये जायंगे। मोबियट संघ भारतीय मालकी अपनी खरीद बढ़ा देगा। दोनों देशोंके बंदरगाहोंके बीच नियमित जहाजरानीका विकास और नियमित विमान सेवा संघटित करनेका भी निश्चय हुआ। एक दूसरेके अनुभवोंसे लाम उठानेका भी हमने निश्चय किया। आर्थिक निर्माणके अपने अनुभव हम भारतको बतायंगे और हम भारतके अनुभवो मे जिसकी संस्कृति सदियों परानी है, सीखनेको तैयार है और हमें उसके अनुभवोंका

उपयोग करना चाहिये। दोनो देशोंके बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध ६ नाना दोनों चाहते हैं। हमें भारतीय जनताकी विराट रचनात्मक योग्यताओंका विश्वास हो गया। हमारी यात्रासे दोनों देशोंको मित्रतामें बांधनेवाला सूत्र काफी मजबूत हुआ। हमारी यात्राने यह सिद्ध किया कि विभिन्न देशोंको जनताके बीच पारस्परिक सद्भावनाको सुद्द करने तथा अंतर-राष्ट्रीय तनातनीमे कभी करनेके साधनके रूपमे प्रमुख राजनेताओंके वैयक्तिक सम्पर्कका कितना महत्त्व है।'

## ३०० साल पहलेकी भारतीय बस्ती

बुलगानिन और कुश्चेवकी भारत यात्राके बाद तो रूस-भारतमें मैत्री-सम्बन्ध तेबीसे व्हने लगा। इसका विवरण में आगे चलकर दूँगा। यहां रूस-भारतके प्राचीन सम्पर्कका कुछ इतिहास दिया जा रहा है—

वैसे रूस गये और भारत गये ४००० वर्ष पहलेके आयोंके वारेमें में इसी पुस्तकके पृष्ठ ८ पर कुछ वाते लिख चुका हूं और वतलाया है कि आर्य घुमक्कड टोलियां अपने मूलगृहसे निकलकर यूरोपमे अतलान्तकसे लेकर एशियामे गंगातक फैलकर वस रही थी और 'रूभी-हिन्दी मार्ड-भार्ड'का नारा ऐतिहासिक तथ्यपर भी खरा उतरा है। पर उन टोलियोंके वसनेके वाद १५वीं सठीतक भारत और रूसमें कोई सम्पर्क नहीं था। भारतके वारेमें उसके अपार वैभव आदिकी कहानियाँ रूस अवस्य पहुंचती रहीं पर एक तो रूसमें भारत आनेका मार्ग वड़ा वीहड़ था और दूसरे रूस स्वतः इतना वडा देश और इतना गरीव देश था कि उसे दूर-दूर बाहर जाकर ज्यापार वडानेकी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी छिटफुट ज्यापारियोंके काफिले एक देशसे दूसरे देशमें जाते रहे और ऐसे ज्यापारियोंमेंसे एक अफनासी निकितिनकी सन् १४६९ में की गंथी भारत-यात्राका लिखित वर्णन भारत-रूस सम्पर्कका पहला सवृत मिलता है। उसकी डायरीमें भारत-यात्रा-वर्णनका नाम 'वायेज वियाण्ड थूी सीज' (तीन सागरोंके पारकी यात्रा) है। हाल में एक और अरवी हस्तलिखत मिला है जिसमें १५वीं सदीके अर्बुरंजाक समरकंदी नामक एक और यात्रीका भारत-यात्रा वर्णन लिखा हुआ है। यह हस्तिलिए ताशकंदकी विदान अकादमीकी छाड़ेनेरीमें रखीं गंथी है।

बोल्गा नदीके मुहानेके पास आस्ट्राखान नामका एक बडा शहर है जिसके एक बड़े मुहड़ेका नाम 'इण्डिस्काया' (भारतीय) बहुत प्राचीन समयसे, २०० वर्षोसे, चला आ रहा है। यह शहर रूसके उस समयके विदेश व्यापारका प्रधान केन्द्र था और यहाँ विदेशी व्यापारियोंकी बरितयों भी बस गयी था। सन् १६२० के बाद भारतीय व्यापारी भी रूसके साथ व्यापार करने अपना सामान लेकर उस शहरमे पहुँच गये थे। सन् १६४७ में जार बादशाहने आस्ट्राखानके गवर्नरको चिट्ठी लिखकर कहा कि भारतीय व्यापारियोंके साथ अन्य सब व्यापारियोंसे अधिक नर्साका व्यवहार किया जाय। इससे

बहुतसे भारतीय व्यापारी आस्ट्राखानमें ही वस गये। १८वीं सदीमें भारतीय व्यापारियों का बड़ा मुहछा ही वहाँ वस गया और उसका नाम 'इण्डिस्काया' रखा गया। वहीं हिंदुओंका एक मंदिर भी बना जहाँ एक ब्राह्मण पुजारी स्थायी रूपसे रहने लगा। सन् १७६० में भारतीयोंकी ७८ दूकानें और गोदाम-मकान आदि इस मुहछेमे थे। अधिकतर भारतीय राजपूताना और पंजाबके थे। ये भारतसे रेशमी:स्ती वस्न, जवाहरात, जन, कालीनें और इत्र ले जाते थे और रूससे चमड़ा, फर, कैनवास और कपड़े लाते थे। १७३७ से ४४ तक ८ सालमें ही १ लाख स्वलसे ऊपरका, व्यापार होने लगा। उस समयके रूस सरकारके कागजोंमे अमरदास, रामदास और अलीमचन्द इन तीन व्यापारियोंके नाम आते हैं जो करके रूपमें बहुत भारी रकम रूस सरकारको देते थे।

१८वीं सदीके अन्तमें ईरानमें भारी राजनीतिक उपद्रव हुआ जिसमें भारत-रूस व्यापार मार्ग एक तरहसे वन्द हो गया। छोटे-मोटे सभी व्यापारी वापस भारत आ गये। सब्जा मोगनदास नामक एक धनी व्यापारी फिर भी वहां बना रहा। इसका व्यापार १८२९ में १ छाख रूबलसे अधिकका हुआ। इसने वहां अपनी पत्थरकी एक बड़ी हवेली भी बनवायी जो आजतक विद्यमान है। पर बूढ़ा होनेपर वह भी भारत वापस आ गया। आस्ट्राखानकी भारतीय व्यापारी वस्ती २०० सालतक खूब चहल-पहलवाली रही।

निर्जा व्यापारियोंके सहायतार्थ सरकारी रूपसे भी व्यापार संपर्क बढ़ानेके प्रयत्न रूस और भारतमें सत्रहवीं सदीसे ही होते रहे। सन् १६४९ में जार अलेक्सीने निकिता साहरोयेजिन नामके अपने एक दूतको भारत जानेके लिए रवाना किया, पर यह बुखाराके आगे नहीं आ सका और इसे रूम वापस लौट जाना पड़ा। सन् १६७३ में बोरिस पाजुखिन नामक एक और रूसी दूतसे पूछा गया कि भारत जानेके लिए सबसे नजदीक का मार्ग कौन होगा। पाजुखिन बुखारा, खीवा और बल्खकी यात्रा कर चुका था। उसने रिपोट दी कि 'खीवा और वल्ख होते हुए जनावतको रास्ता जाता है जहां मारतीय वादशाह उरनजेप (औरंगजेव) रहता है। कॅटका कारवां ४॥ महीनेमें वहाँ पहुंच सकता है।' मास्कोमें भी उस समय कुछ भारतीय व्यापारी रहते थे। उन्होंने सलाह टी कि खीवा-बल्खवाला रास्ता अधिक दूरका और खतरनाक है। वह रेगिस्तान होकर जाता है जहाँ डाकुओंका भय हमेशा रहता है। उससे अच्छा रास्ता बुखारा होकर है।

इसपर सन् १६७५ में मामेट यूसुप कासिमोव नामक एक दूसरा राजदूत भारत जानेके लिए रवाना किया गया पर यह भी काबुलके आगे न आ सका।

दिछीके बादशाहके दरबारमें रूसी राजदूत मेजनेका तीसरा प्रयत्न सन् १६९५ मे पीटर प्रथमके शासनकालमें किया गया। इस राजदूतका नाम सेमियन मालेन्की या और यह खुद न्यापारी भी था। मालेन्की बहुत दुर्गम रास्तेसे यात्रा कर मारत तो पहुंच गया, पर रूस छौटते समय रास्तेमें ही उसकी मृत्यु हो गयी। उसके साथ आये दलमेसे उसका एक साथी एण्ड्री सेमेनोव सन् १७१६ में वापस मास्को पहुँचा और वहाँ अधिकारियोंको

अपनी यात्राकी विपदाएँ उसने सुनायी। मालेन्की सन् १६९५ में आस्ट्राखानसे पालवाले जहाजसे रवाना हुआ और ईरानके निजोवाया बन्दरगाह (केस्पियन सागर) पहुंचा। वहाँसे दूतका दल कंटका कारवां वनाकर होमाहा पहुँचा। यहाँके खानने इनका सामान बहुत कम दाम देकर छीनना चाहा। झगड़ा हुआ और व्यापारियोको अंतर्मे खानको खुद्रा करना पड़ा और फिर खानने गाड़ियां और पहरेदार देकर उन्हें ईरानकी उस समय की राजधानी इस्पाहान पहुँचानेकी व्यवस्था कर दी। इस्पाहानमे भी इन्हें ५ महीने रकता एडा। फिर ये बंदर अब्बास चले। वहाँसे वे एक भारतीय जहाजमे बैठकर २० दिनमे स्रत पहुँच। स्रत उस समय बड़ा हाहर था। ५ महीने वार्तालापके बाद हाह औरंगजेबसे बहाणपुरमे पड़ावपर मिलनेकी उन्हें अनुमित मिल गयी। औरंगजेब इनसे मिलकर बड़ा खुद्रा हुआ। इनके दलको भारतकी यात्रा बिना किसी प्रकारका कर दिये करनेकी अनुमिति मिल गयी और जार बादशाहको भेंट करनेके लिए औरंगजेबने मालेन्को को एक हाथी भी भेट किया।

रसी दल एक सालतक औरंगजेबके पड़ावमें रहा। उसने वहाँ अपने रहनेके लिए एक मकान भी बना लिया क्योंकि वाकी सव लोग तंतुओं में ही रहते थे। वहाणपुर से मालेन्की आगरा गया। यहाँ मलमल और छपे कपड़े खरीदकर दल हुएँ। गाँवमें रंग खरीदने गया। उस समय १८ से २० स्वलमें ३० सेर रंग मिलता था। सामान लेकर मालेन्कीका दल स्रत वापस गया। सरकारी छूट मिलनेपर भी उन्हें १ स्वलके मालपर ३ कोपेक कर देना पड़ा। स्रतमे इन्होंने २ जहाज किरायेपर लिये और स्वदेशकी ओर प्रस्थान किया, पर मेशेदके पास जलदस्युओं इनके एक जहाजको लूट लिया जिसमे इनका १८॥ हजार स्वलका नुकसान हुआ। बंदर अब्बाससे ये पुराने रास्तेसे चले। शेमाहा पहुंचनेके लिए उन्हें ३ साल लगे। शेमाहामें मालेन्को और उनका मतीजा बीमार पड़ा और दोनोंकी मृत्यु वहीं हो गयी। बाकी न्यापारी मास्को लीट गये।

इसके बाद ४ अगस्त सन् १८०८ को रूसी विदेश विभागने आगा मेकजरी राफाइलोव नामके एक दूतको उत्तर भारतमें भेजा। यह मध्य एशिया, काशगर और तिब्बत
होता हुआ कश्मीर पहुंचा। कश्मीर उस समय अफगान राज्यमें था, पर अफगानिस्तान
में गृह युद्ध होनेके कारण कश्मीरका राजा स्वतंत्र राजाकी तरह रहता था। उस समय
उत्तर भारतकी प्रजा सुखी और स्वस्थ थी। कश्मीरमें टकीं, ईरान, भारत, यारकंद,
वुखारा आदिके लोग भी रहते थे। शहरमें १ लाख मकान थे और २० हजार करये
चलते थे। राफाइलोवने रूस वापस जाकर अपनी सरकारको सलाह दी कि राजा रणजीत सिंहको सहायता करनी चाहिये। १८२० मे राफाइलोव फिर रणजीत सिंहके दरवार
में आनेके लिए चला। इसके पास रूसी विदेश विभागका पत्र भी था जिसमें मैत्री और
व्यापार सम्बन्ध बढ़ानेका अनुरोध किया गया था। पर राफाइलोव कश्मीर पहुंचनेके
पहले ही चीनी शहर यारकंदमें वीमार पड़ा और वही उसकी मृत्यु भी हो गयी।

अफनासी निकितिनके बाद येफ्रेमोन नामक एक और यात्रीने भारतकी यात्रा की थी। इसके यात्रा वर्णनका नाम 'नाइन ईयर्स ट्रैबेक्स' (नो सालकी यात्रा) है और इसमें कक्ष्मीर और भारतका बहुत विस्तारके साथ वर्णन है।

सन् १७३५ में जेरासिम लेवेडेव नामका रूसी यात्री भी भारत आया था। इसने भारतमें पहला यूरोपीय नाट्यमंच स्थापित किया। लेवेडेव यहां १० सालतक रहा और यहांकी भाषाओं, संस्कृति आदिका उसने अध्ययन किया। भारतसे लेटेनेके बाद सन् १८०१ में उसने बोल-चालकी हिन्दी (कलकितया हिन्दी) का पहला व्याकरण लिखा और प्रकाशित किया। १८०५ में उसने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था—पूर्वी भारतके ब्राह्मणोंके रीति-रिवाज, धर्म-कर्म और जनताकी रहन-सहन।

उन्नीसनी सदीके मध्यकालमें रूसमें भारतके संबंधमें बहुत-सी बातींका अध्ययन किया जाता रहा। संस्कृत जाननेवाला पहला रूसी पावेल पेट्रोव (१८१४-७५) था। उसने और केटान कोसोविच (१८१५-१८८९) ने मिलकर रूसमें इण्डालाजीका या मारत विषयक अध्ययन शुरू किया।

पेट्रोवने रूसमे संस्कृत वाचनालय खोला और स्वयं रूसियोको संस्कृत पटाने लगा। कोसोविचने भी वहुतसे संस्कृत पुस्तकोंके अनुवाद किये और सन् १८५४ में संस्कृत-रूसी इान्द्रकोश प्रकाशित करना शुरू किया।

यूनान भिनायेव नामक एक और संस्कृत, पाली प्राकृतके पण्डितने रूसने सर्वप्रथम एक इण्डालाजी स्कृलकी स्थापना की । उन्नीसवी शताब्दीके उत्तरार्द्धमे रूसी अकादमीने दो संस्कृत शब्दकोश प्रकाशित किये। एक वडा कोश (१८५२-१८७५) ओ बोएटलिंक और राथने मिलकर तैयार किया और एक संक्षिप्त (१८७९-१८८९) कोश बोएटलिंकने अकेले ही तैयार किया । ये कोश सेण्टपीटर्सवर्ग कोश नामसे मशहूर हुए । उन्नीसवी सदीमें पे ट्रोव, डी कुद्रियावस्की और आई मिनायेवके संस्कृत तथा अन्य मारतीय भापाओं के संबंधमे कई ग्रन्थ निकले । हिल्फेरडिंग नामके एक लेखकने उर्दूके संबंधमें एक तथा स्लाव और संस्कृत भापाओंके निकट संबंधके बारेमें एक ग्रन्थ लिखा । पहलेके ग्रन्थ यूरोपीय भापाओंसे अनुदित किये गये थे। पर पेट्रोवने अध्यात्म रामायणका सीता हरणका अंश सीधे संस्कृतसे ही रूसी भापामें अनुवादित किया।

अलबरूनी उजवेक लेखक था। उसने भारतके वारेमे 'तारीख-अल-हिद' नामक इतिहास पुस्तक लिखी है। अर्वुरजाक समरकंदीकी पुस्तकका जिक्र में पहले कर चुका हूं। अन्दुर्रजाक तिमुराइद राज्यके शासक शहरूदका वेश था। शहरूदने सन् १४४१-४२ में अन्दुर्रजाकको अपना दूत बनाकर भारत भेजा था जहां वह तीन सालतक रहा। उजवेक भाषामें लिखे वाबरके 'बाबरनामें' और गयासुदीन अलीके 'तैमूरके भारतपर हमलेकी डायरी'के रूती अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। उन्नीसर्वा सदीके अन्तिम २०-२५ वर्षोमें ताशकन्दमें भारतके मंबंधमें बहुत-सी पुस्तकें निकली।

रूस सरकारने जिस प्रकार अपने व्यापार-दूत भारत भेजे थे उसी प्रकार सन् १५३३ में बाबरने भी अपना एक दृत प्रिस बैसिली तृतीयके दरबारमे रूस भेजा था। रूसी जार बोरिस गोडुनोव, भारतीय व्यापारियोको रूसमे बहुत प्रश्रय देता था।

## सोवियट क्रान्तिके बाद

सोवियट क्रांतिके बाद सन् १९१७ से सन् १९५३ तक रूसने भारतके संबंधमं कोई अधिक दिल्चस्पी नहीं दिखायी। दूसरे महायुद्धके पहले ब्रिटिश शासनकालमें भारत और रूसका व्यापार बहुत थोडा था। रूससे पेट्रोलियम आता था और भारत वहां लोहा, हई, और जूट भेजता था। १९४३ में युद्धकालमें कलकत्तेमें एक रूसी ट्रेड एजेन्सी कायम हुई। दोनो देशोके बीच व्यापार संबंध बढानेका यह पहला प्रयत्न था।

भारत स्वतंत्र होनेके बाद भी कई वर्षोतक भारत-रूस व्यापार कोई बहुत अधिक बड़े पैमानेपर नहीं था। रूस उम समय केवल उन्हीं देशोंके साथ अपना व्यापार वटा रहा था जिन्हे अपने कैम्पमे पूरी तरह समझता था। फिर भी रूससे भारतने कुछ गङ्घा वगैरह मंगाया था।

२ दिसम्बर सन् १९५३ को प्रथम सोवियट-भारत व्यापार समझौतेपर हस्ताक्षर हुए और दोनों देशोंका आधिक संबंध बढ़ना तेजीसे शुरू हुआ। रूसने यह स्वीकार किया कि वह भुगतान भारतीय रुपयेमे करेगा। इससे रुपयेकी और पश्चिमी देशों में रूबक्की भी कुछ प्रतिष्ठा बढ़ी। भारतकी विदेशी मुद्राकी समस्यामे भी इससे कुछ महुल्यित हो गयी।

१९५६ मे दोनो देशोके धीच एक और करार हुआ जिसके अनुसार रूसने भिलाईके इस्पात कारखानेके सारे यंत्र भारतके हाथ वेचना स्वीकार किया। लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपयेकी मशीनरी रूसने देना मजूर किया। भारतने उसके बदलेमें चाय, मसाले, पटसनका सामान, अश्रक, लाह, इस्तोद्योगकी कलावस्तुण, ऊनी कपड़े, जृते आदि सामान भेजना स्वीकार किया।

भारतका रूसके साथ व्यापार अभी बहुत थोडे पैमानेपर हैं। भारतके कुल निर्यात व्यापारका दो प्रतिशत ही रूसके साथ होता है—काली मिर्च, लाह, कच्चा चमडा आदि भारी परिमाणमें रूम लेता है।

व्यापारके साथ रूस-भारतके बीच प्राविधिशोका आदान-प्रदान भी भारी संख्यामें शुद्ध हुआ है। भारतके भारी उद्योग और मदीन उद्योगोको बढानेमें रूसी प्राविधिश बहुत महायता दे रहे हैं। पेट्रोलियम उद्योगमें भी रूसकी सहायता फलप्रद हो रही है। मारतको प्रतिवर्ष ५० लाख टन पेट्रोल और तैल पदार्थोकी आवश्यकता होती है। विदेशोसे मंगानेमें भारतका ७५ ने ८० करोडतक रूपया लगता था। १९५८ में रूसी तैल विशेपशोने भारतमें राजस्थान और पंजावमें नये तैल भण्डार हुंद निकालनेका परीक्षण किया। उन्होंने जो

रिपोर्ट दी वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। हालमें रूसी सहायतासे सौराष्ट्रके लुनेज गांवके पास जमीनके अन्दर तैलके सोते मिले हैं। इस सम्बन्धमे भारत-रूसका करार रेंद नवंबर सन् १९५६ को दिल्लीमे हुआ था। मिलाईके कारखानेके लिए लगनेवाले कोयलेकी खोज पासके ही कोरबा इलाकेमें रूसी सहायतासे की गयी। वहां ४० लाख टन कोयला प्रतिवर्ध मिल सकता है। खदान मशीने निर्माण करनेके कारखानेकी और शीसेके लेन्स बनानेके कारखानेकी योजनाएं भी रूसके वैद्यानिकोने बना दी है। अलीह धातुओं और उद्योगमें काम आनेवाले हीरोंका जन्पादन बढानेके सम्बन्धमें भी रूसने अपनी रिपोर्ट दी है। भिलाईमें रूसी सहायतासे इस्पातका बडा कारखाना बनानेके करारपर फरवरी १९५५ में हस्ताक्षर हुआ। रूसने २॥ प्रतिशत व्याजपर लंबी मीयादका कर्ज भी भारतको दिया। इतने कम व्याजपर भारतको बाहरसे और कहीसे कर्ज नहीं मिला था। व्यापार मम्बन्ध बढ़ानेमें रूस केवल रुपये-पैसेका ही हिसाब नहीं लगाता इसलिए उसे सब कुछ करना सम्भव है।

८ मार्च १९५६ को भारत सरकारने भिलाई योजना स्वीकार कर ली। विज्ञान और इंजीनियरीकी हालकी प्रगतिका उपयोग इसके डिजाइन बनानेमें पूरी तरह किया गया है। इस कारखानेमें ३ लाख टन लोहा, १० लाख टन इस्पात और ७ लाख ७० हजार टन रोल्ड धातु प्रति वर्ष तैयार होगा। इस्पातका उत्पादन प्रतिवर्ष १३ लाख टनतक बढ़ाया जा सकता है। कारखाना बादमे और भी बढ़ाया जा सकता है जिससे इस्पातका उत्पादन प्रति वर्ष २५ लाख टनतक बढ़ाया जा सकेगा। दिसन्वर १९५९ में कारखाना पूरी तरह काम करने लग जायगा। इसके लिए खनिज लोहा उल्लीपजहारा खानोंने अयगा।

इसके अलावा विहारमें रूसी प्राविधिक्षोंकी मददसे एक भारी मशीनें बनानेका कार-खाना भी बन रहा है। इसमें प्रतिवर्ष ८० हजार टन वजनकी मशीनें बनेंगी।

दवाओं के निर्मागके बारेमें भी रूसी तज्ञोंने भारत सरकारको रिपोर्ट दी है। नवम्बर १९५७ में रूसने भारतको ६० करोड़ रुपया और कर्ज देना स्वीकार किया है। भारतके कारखाने चळाने के लिए रूस भारतीय युवकों को अपने देशमें और भारतमें मी ट्रेनिंग दे रहा है। सितम्बर १९५५ में एक करारपर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार रूस बम्बईके पास एक टेक्नाळाजीकळ इन्स्टीट्यूट खोळेगा जिसमें ईंधन, सेरामिक्स, परपक्तागज, लोहाइस्पात, अळीह धातुएं और मशीन निर्माण उद्योगों के लिए भारतीय विशेषज्ञ तैयार किये जायंगे। २० भारतीय युवकों की रूसमें इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। १९५७-५८ में कुळ ७०० भारतीय युवकों को ट्रेनिंग देना रूस सरकारने स्वीकार कर लिया था। भारत और रूसके बीच १९५५ में ५ करोड़ रूबळका और १९५६ में २४-२५ करोड़का व्यापार हुआ। अप्रेळ १९५६ में भारत और रूपके बीच सीधी माळ जहाजरानी शुरू करने का एक करार हुआ। दोनो देशोंने इसके लिए अपने-अपने छ-छ जहाज (५५ हजार

टन ) देना स्वांकार किया । इसी १४ अगस्तसे भारत-रूसके वीच सीधी विमान सेवा भी शुरू हुई।

## सांस्कृतिक क्षेत्रमें

आर्थिक सहायता और सहयोगके साथ-साथ रूसने भारतके सांस्कृतिक क्षेत्रमे भी विशेष दिखन्वस्पी लेना शुरू किया है।

मास्को और लेनिनग्राडमें इन्स्टीट्यूट फार ओरियण्टल स्टडीज खुले हैं जहां भारतीय विषयोका भी अध्ययन होता है।

इधर हालमें श्रेरवात्स्कीसे शिष्य अकादिमिशन ए० पी० वारान्निकोवने भारतके वारेमे वहुत साहित्यिक काम किया है। उन्होने भारतीय भाषाओके बहुतसे कोश और पाट्यपुस्तकें तैयार की। नये भारतीय साहित्यके वैज्ञानिक अध्ययनके कार्यका श्रीगणेश करनेका श्रेय उन्हें दिया जाता है।

रिवबाबू, बंकिमचन्द्र चटजीं, प्रेमचन्द्र, जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन्, एन० के० सिंह, ए० सी० बनजीं, चंद्रशेखर पटेल, नटराजन, मोहिंदर सिंह, मुभोव, आर० कृष्णन्, मुल्कराज आनन्द, कृष्णचन्द्र, स्वाजा अहमद अब्बास, वल्लाथोल, चट्टोपाध्याय आदि लेखकोंकी राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक कृतियां रूसी भाषामें अनुवादित हुई है।

लेनिन चाडके इन्स्टीटर्यूट आफ ओरियण्टल स्टडीजकी भारतीय शाखामें भारतके अर्थतन्त्र, इतिहास, साहित्य और भाषाओपर खूब काम किया जा रहा है। इधर हालमें ये पुस्तकें तैयार हुई या छप रही है—महाभारत और अर्थशास्त्रपर टीका, अकबरके शासनकालका भारत, वैदिककालकी संस्कृत भाषाका व्याकरण, स्वतन्त्र भारतके उचोग-धन्धोंमें सरकारी भाग, उर्दू-रिशयन कोश, हिन्दी-रूसी और रूसी-हिंदी कोश, स्वतन्त्रता युद्धका इतिहास और बालगंगाधर तिलकका कार्य, १८५७-५८ का भारतीय राष्ट्रीय संग्राम, भारतकी आर्थिक समस्यायं, आधुनिक भारतका इतिहास, १७ वीं सदीमें भारत-रूसका सम्बन्ध, सिख राज्य, भारतपर ब्रिटिश अधिकार, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषायं, १७ वीं-१८ वीं सदीमें भारतमें जनताके आन्दोलन, १३वीं-१५वीं सदीमें भारतकी सामाजिक अवस्था, पंचतन्त्र, बंगला-रूसी कोश, आदि आदि।

सन् १९६० में लेनिनमाडमे ही २५ वी अन्तरराष्ट्रीय ओरियण्टल कांग्रेस हो रही है जिसके लिए अभीसे तेजीसे तैयारी की जा रही है। अगले साल वर्तमान हिंदी कविता, हिन्दी नाटक, हिन्दी साहित्य, जातकमाला, तुलसीदासका रामायण आदि पुस्तके छपने वाली है। इन्स्टीट्यूटमे तिमलन्तेलगू और मलयालम भाषाओंका भी अध्ययन होता है। इन भाषाओंके व्याकरण भी अगले साल प्रकाशित होनेवाले है। वंगाली कवितापर भी एक पुस्तक वहां काम करनेवाले प्रोफेसर निरेन्द्रनाथ राय तैयार कर रहे है। १८५८के स्वातन्त्र्य

युद्धके लोकगीत नामक आर० जोशीकी एक पुस्तक भी छापी जानेवाली है। इस इन्स्टीट्यूटके वहुतसे कार्यकर्ता १९५६-५७ मे भारत आये थे और यहां विश्व-विद्यालयो और पुस्तकालयोमे जाकर उन्होंने बहुत काम किया था।

पिछले जनवरी मासमें सोवियट इण्डियन-सांस्कृतिक सोसाइटी नामक एक सस्थ: र मम दोनों देशोमें मैत्री बढानेके उदेश्यसे स्थापित की गथी है।

मास्को और लेनिनझाडके कुछ स्कूलोके पाठ्यक्रममें पिछले कुछ वर्षांसे हिन्दी और उर्दू मापाएं शामिल की गयी है। ताशकंड, समरकंद, बुखारा तथा अन्य मध्य एशियां शहरोंमें भी अब ये भाषाएं पढायी जा रही है। श्री कामताप्रसाट गुरुके 'हिन्दी व्याकरण'का रूसी अनुवाद भारतीय भाषाओंका अध्ययन करनेमें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। व्याकरणका रूसी-संस्करण दो भागोमें विभाजित है।

निकट मिविष्यमें मास्कोमे न केवल भारतकी भाषाओंका अध्ययन करनेवाले सोवियट नागरिकोके लिए वरन् ऐसे भारतवासियोके लिए जो समी भाषाएं नहीं जानने पुस्तके मुद्रित होगी। विदेशी साहित्य-प्रकाशनगृष्ट शिष्ठ ही हिन्टी-स्भी और शंगार्च-स्भी मुहावरोंकी छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित करेगा।

भारतीय लेखको, किवयो, पत्रकारों और वैद्यानिकोकां क्वितियोकां सोवियट पाठकोमं अच्छी मांग है। के० पी० एस० मेनन (सोवियत संवमें भारतीय राजदृत) का 'प्राचीन मार्ग', चक्रवर्ता राजगोपालाचार्यको 'मानव जाति कोस रही है', 'पंजावी किवयोके गीत' 'भारतीय परी कहानियाँ'—मारकोमे कुछ मास पूर्व ही प्रकाशित हुई थी, किन्तु अब वे दुर्लम बन चुकी है। इस वपंके अन्ततक भारतीय लेखकोकी लगभग २० और पुस्तकें प्रकाशित होनेवाली है। वृन्दावनलाल वर्माका प्रसिद्ध उपन्यास 'झांसीकी रानी' कृष्णचन्द्र का उपन्यास 'हार' (उर्दू से अनुदित) तथा मलयाली किव बल्लाथोल का किवता-संग्रह 'सैम्पल आफ सिविक लीरिक्स' प्रकाशित होनेवाले हैं। के० मार्कण्डेयका उपन्यास 'नेक्टर इन ए सीव', एन० गंगोपाध्यायकी कहानियोंकी किताव 'मृन लाइट' और यशपालका उपन्यास 'दिन्या' हालमे प्रकाशित हुए है।

मास्कोका विदेशी भाषा प्रकाशन गृह बहुत सी पुस्तके भारतीय भाषाओं अनुवाद कराके प्रकाशित करेगा। इसमे निम्निलखित पुस्तकें शामिल है। ''लियो टाल्स्टायकी 'कजाक', गोगोलकी 'तारास दुल्वा' पुरिकनकी 'दुत्रोवस्की', गोकींकी 'माई ऐप्रेण्टिसिश्य', वाजोवकी 'सिल्वर हूव्ज' लेमोंन्तोवकी 'हीरो आफ आवर टाइम', प्रिश्चिनकी 'सन्स स्टोरहाउस', तुर्गनेवकी 'जेण्ट्रीज नेस्ट' और 'मुमु', पोस्तोवस्कींकी 'फ्लाइट आफ टाइम', गैदरकी 'चुक एण्ड गेक' तथा अन्य राजनीतिक साहित्य।

निकट मिविष्यमें ही यह प्रकाशनगृह हिन्दी जाननेवाले लोगोके लिए रूसी भाषाकी एक पाट्य-पुस्तक (प्रथम भाग) प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार रूसी न जाननेवालोंके लिए हिन्दी-रूसी तथा वंगला-रूसी कहावर्तोकी दो और किताबें प्रकाशिन की जायंगी।

अगले वर्ष यह प्रकाशनगृह भारतीय भाषाएं पढ़नेकी इच्छुक सोवियट जनताके लिए उर्दू (हिन्दुस्तानी) में वातचीतके अभ्यासके लिए एक पुस्तक, 'मराठी व्याकरणपर निवन्ध' तथा 'आधुनिक वंगलाका उच्चारण तथा व्याकरण', जिसे सोवियट संघमे निवास करनेवाले एक भारतीय जेक लिटन लिख रहे हैं, प्रकाशित करनेका इरादा रखता है।

रूसके आजतकके सारे इतिहासमे पश्चिमी अर्थमे वह कभी साम्राज्यवादी नहीं रहा। अपनी सुरक्षाके लिए अपनी सीमासे सटे देशोपर उसने जबरर्दस्ती वार-वार अधिकार अवश्य किया है। पर रूस अवतक गरीव और पिछड़ा देश था। पिछळे ८-१० सालसे वह औद्योगिक दृष्टिमे दुनियाका दूसरा वहा राष्ट्र हो गया है। यूरोपकी औद्योगिक क्रांतिन जिस प्रकार यूरोपके देशोके साम्राज्यवादको प्रोत्साहन दिया उसी प्रकार रूसी औद्योगिक क्रांति किस नये विस्तारवाददो जन्म देगी कहा नहीं जा सकता। साइवेरियाकी तरफ रूसका बढ़ना और उधर चीनमे तेजीसे बढ़ती जनसंख्या और तेजीसे बढ़नेवाली औद्योगिक गति पूर्वी एशियामें किस प्रकारके सम्पर्क या संवर्षको जन्म देगी यह भी कहना कठिन है। अफ्रीका और दक्षिण एशियाके देशोंमे रूसका आर्थिक और सांस्कृतिक मित्रता का हाथ भी आगे चलकर कोमल रहेगा या कठोर हो जायना, यह भी मविष्यके गर्भमे ही है।

## ( १६ )

# स्टालिबकी मृत्यु-रूसमें बरे युगका ऋारम्भ

१ मार्च सन् १९५३ की रातमें स्टाकिनके मस्तिष्ककी नसोसे रक्तस्राव होने लगा। दाहिने अङ्गमे लकदेका आक्रमण हुआ और वे वेहोश हो गये। इसके डेढ़ ही महीने पहले १३ जनवरीको मारकोके ८ प्रमुख डाक्टर वेरियाके फंसानेसे गिरफ्तार किये गये थे। उनपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पोलिटव्यूरोके दो सदस्योकी हत्या की और अन्य साम्यवादी नेताओकी हत्याका षड्यन्न किया। डाक्टरोमें इससे आतंक छाया था और किसीने भी स्टालिनकी चिकित्सा मन लगाकर नहीं की। स्टालिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा था इसलिए उसे कम करनेको उनके शरीरमें 'जोके' लगायी गयी!!

अन्ततः ५ मार्चकी रातमें ९.५० पर स्टालिनकी मृत्यु हो गयी। ४ दिन रूसभरमें सरकारी शोक मनाया गया। ९ मार्च दोपहरको ठीक १२ वजे स्टालिनके शवकी अन्त्येष्टि की गयी और शव मसाला लगाकर लेनिनकी समाधिमें ही लेनिनके शवके पास रखा गया। (दोनों शव तथा अन्य मृत रूसी नेताओकी अस्थियाँ रखनेके लिए मास्कोमें ही एक विशाल और भव्य रमृतिभवन बनानेका निश्चय हुआ पर वह अर्था-

तक ५ साल हो जानेपर भी नहीं बना है।)

(डाक्टरोंके इस कांडसे रूसी नेता सावधान हो गये और ४ अप्रैलको 'प्रावदा'मे छपा कि डाक्टरोंपर षड्यन्त्रके आरोप मिथ्या थे और खुफिया पुलिसके एजेण्टों द्वारा जोर-जनरदस्तीसे हासिल किये गये इकनाली नयानोंके आधारपर ये लगाये गये थे। 'प्रावदा'के इस लेखसे यह भी स्पष्ट हो गया कि नेरियाका सितारा अन डूननेको है। २ ही महीने नाद १० जुलाईको नेरिया देशद्रोहके अभियोगमें गिरफ्तार किये गये और मुकदमा चलनेके नाद दिसंनरमें उन्हें मौतकी सजा दी गयी। मरणोत्तर स्टालिनके शनकी भी परीक्षा कर डाक्टरोंके रोग-निदानकी पुष्टि की गयी ताकि नादमे उन डाक्टरोंपर षड्यंत्रका कोई आरोप न लगा सके।)

स्टालिनकी मृत्युसे उत्पन्न कठिन परिस्थितिमें सन रूसी नेताओंको अपने मतभेट मुलाकर एक झण्डेके नीचे आना जरूरी था। दूसरे ही दिन कम्युनिस्ट पार्टीकी सेण्ट्रल कमेटी, मन्त्रिपरिषद् और सुप्रीम सोवियटकी प्रेसिडियमकी संयुक्त बैठक हुई और नेतृत्वमें इस प्रकार परिवर्तन किये गये।

मालेनकोव प्रधान मन्त्री, बेरिया-मोलोटोव-बुलगानिन-कागानोविच वे चार उप-प्रधान मन्त्री । मन्त्रिपरिषद्की ब्यूरो और प्रेसिडियम ये दो संस्थाएं तोड़कर केवल एक ही सभा प्रेसिडियम रखी गयी जिसमें केवल ५ सदस्य-प्रधान मन्त्री और ४ उपप्रधान मन्त्री-रखे गये। बोरोशिलोव सुप्रीम सोवियटके प्रेसिडियमके अध्यक्ष। पेगोव सुप्रीम सोवियटके प्रेसिडियमके सचिव। गृहमन्त्रालय और आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय एकमें मिलाकर केवल एक गृहमन्त्रालय रखा गया और बेरिया उसके मन्त्री बनाये गये। मोलोटोव परराष्ट्रमन्त्री, विश्विस्की प्रथम डिप्टी परराष्ट्र मन्त्री और संयुक्त राष्ट्रसंघमें स्थायी श्रतिनिधि, मलिक प्रथम डिप्टी परराष्ट्र मन्त्री और कुजनेत्सोन हिप्टी परराष्ट्र मन्त्री। बुलगानिन सुरक्षा मन्त्री और वासिलेस्की तथा जुकोव प्रथम डिप्टी सुरक्षा मन्त्री। आंतरिक और विदेशी व्यापारके मन्त्रालय एक वर मिकोयान उसके मन्त्री और काबानीव प्रथम डिप्टी मन्त्री, कुमिकिन और जाबोरीनकोव डिप्टी मन्त्री । आटोमोनाइल-ट्रैक्टर, मशीन-पुरजे, कृषि मशीनें-उपकरण ये सब मन्त्रालय एक कर मशीन-निर्माण मन्त्रालय बनाया गया और साबरोव उसके मन्त्री बनाये गये। कई निर्माण मन्त्रालय एक कर मालिशेव उसके मन्त्री बनाये गये। कई विद्युत् मन्त्रालय एक कर पेर्वुखिन उसके मन्त्री बनाये गये। साबरोवकी जगह कोसियाचेंकी प्लानिंग कमेटीके अध्यक्ष । स्वेनिक सुप्रीम सोवियटके अध्यक्ष पदसे हटाकर ट्रेड यूनियन कौसिलके अध्यक्ष बनाये गये ।

इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रेसिडियम और ब्यूरो ये दो मण्डल तोड़कर एक ही मण्डल प्रेसिडियम बनाया गया। इसकी सदस्य संख्या घटाकर १० पूर्ण सदस्य और ४ विकल्प सदस्य कर दी गयी। मालेनकोन, बेरिया, मोलोटोन, बोरोशिलोन, कुश्चेन,

बुळगानिन, कागानोविच, मिकोयान, साबुरोव, पेर्बुखिन ये पूर्ण सदस्य और स्वेनिक, पोनोमारेन्को, मेळनिकाव और वागिरोव ये विकल्प सदस्य।

पूर्ण सदस्यों में केवल एक क्रुश्चेव ऐसे थे जो किसी सरकारी मन्त्री पदपर नहीं थे। इनके जिम्मे पार्टीका पूरा काम दिया गया जिसकी सीढीपर चढकर ५ सालमें ही ये रूसके सवेंसवां वन गये। स्टालिनके वास्तविक उत्तराधिकारी क्रुश्चेव ही है यह ६ मार्चको ही स्पष्ट हो गया था। स्टालिनकी अन्त्येष्टिकी व्यवस्थाके लिए जो कमीशन बनाया गया था उसके अध्यक्ष श्री क्रुश्चेव बनाये गये थे। (३ साल बाद स्टालिनके अलौकिकत्वकी अन्त्येष्टि भी क्रुश्चेवने अपने २४ फरवरी १९५६ के सुप्रसिद्ध भाषणमें की। स्टालिनके भौतिक शरीर और यशः शरीर दोनोकी अन्त्येष्टिके अधिकारी क्रुश्चेव ही बने।)

## श्री कुश्चेव

सोवियट संघमें श्री कुश्चेव एक नयी पीढ़ीके प्रतीक है। जन्म १० अप्रैल सन् १८९४को हुआ। उनका पार्टीके पोलिटब्यूरोमें प्रवेश सन् १९३९ में हुआ। इनके पहले जितने व्यक्ति पोलिटब्यूरोमें लिये गये थे वे सब सन् १९१० की सोवियट कांतिके समयसे ही पार्टीके सदस्य रहे, पर कुश्चेव ऐसे पहले नेता थे जिन्होने पार्टीमें कांतिके बाद प्रवेश किया था। कोयलेकी खानमें काम करनेवाले एक खनिकके वे एक अपड़ पुत्र थे जो स्वयं खनिक बन गये थे। १९१८ में पार्टीके सदस्य वने और वयस्क श्रमिकोकी पाठशालामे पढने भी लगे। शिक्षा समाप्त होनेके बाद प्रमोटेड सदस्य की हैसियतसे उन्हें स्टालिनो और किएवमे पार्टीका काम दिया गया। सन् १९२९ में वे औद्योगिक अकादमीमें उद्योगोंके संचालनकी शिक्षाके लिए मेंजे गये, साथ ही अकादमीमें वे पार्टी संघटनके प्रमुखका भी काम करते रहे। ट्रेनिंगके बाद भी वे वही पार्टीका काम करते रहे।

१९३४ मे मास्को पार्टीके प्रधान श्री कागानोविचने उन्हे अपना द्वितीय सचिव चुन-कर बुला लिया। अगले साल वे कागानोविचकी जगहपर मास्को पार्टीके सेक्रेटरी चुने गये। सन् १९३८ में कुश्चेव यूकेनकी पार्टीके प्रथम सचिव वनाकर भेजे गये और अगले साल पोल्टिब्यूरोके सदस्य वना लिये गये।

१९२४ में लेनिनकी मृत्युके बाद पोलिट ब्यूरोंके अपने सभी दक्षिण पक्षीय और वाम-पक्षीय प्रतिस्पिषयोंको समाप्त करनेमें स्टालिनको १०-१२ वर्ष लगे थे, पर १९५३ में स्टालिनको मृत्युके बाद ५ वर्षके अन्दर ही कुश्चेव सोवियट संघके सवोंच नेता वन गये। लेकिन स्टालिन और कुश्चेवमें बड़ा अन्तर है। स्टालिन दयाद्दीन, महत्त्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने सव विरोधियोंको झूठे-झूठे षड्यन्त्रोंमें फंसाकर मौतके घाट उतार दिया था, पर कुश्चेवको ऐसा केवल श्री बेरियाके मामलेमे करना पड़ा। उनके राहके वाकी सव रोड़े बहुत आसानीने बदलते रूसके बदलते वातावरणके अनुरूप हटाये जा सके।

श्री कुश्चेवका सर्वोच्च नेता पदपर पहुंचनेका कार्यक्रम इस प्रकार रहा।

#### १९५३

- ६ मार्च-स्टालिनकी मृत्यु।
- (१) जाजीं मालेनकोव उत्तराधिकारी—मन्त्रिपरिषद्के अध्यक्ष (प्रधान मन्त्री) और कम्युनिस्ट पार्टीके प्रधान सचिव।
  - (२) छैवरेण्टी वेरिया—खुफिया पुलिसके प्रधान और डिप्टी प्रीमियर
  - (३) व्याचेस्लाव एम० मोलोटोव—परराष्ट्रमन्त्री और डिप्टी प्रीमियर।
  - १४ मार्च-मालेनकोवकी पुरानी जगहपर ऋश्चेव पाटींके सीनियर सचिव हुए।
- २६ जून—मालेनकोव और जुकोवकी सहायतासे वेरियाकी गिरफ्तारी और बादमें मृत्युदण्ड ।
  - १२ सितंबर--- कुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टीके प्रधान सचिव हुए।

## १९५४

१ अक्तूबर-बुलगानिन और मिकोयानके साथ पीकिंगकी यात्रा।

#### १९५५

८ फरवरी—मालेनकोवका प्रधान मन्त्रिपदसे इस्तीफा, कृषि विकासमे अयोग्यताकी स्वीकृति । कुश्चेवके प्रस्तावपर बुलगानिन नये प्रधान मन्त्री बने ।

२४ फरवरी—२० वी पार्टी कांग्रेसमें क्रुश्चेवका सुप्रसिद्ध स्टालिन-विरोधी भाषण— व्यक्तिपूजाकी निन्दा।

१ जून-मोलोटोव परराष्ट्र मन्त्रिपदसे हटे।

२८ जून--पोलैण्डमें उपद्रव ।

२३ अक्तूबर--हंगरीमे उपद्रव ।

२६ दिसंवर सोवियट प्रेसिडियमका फिर भारी उद्योगोंपर जोर। कुश्चेवका कृषि कार्यक्रम पीछे पड़ा।

## १९५७

१ जनवरी — हंगरीमे ऋश्वेव ।

१७ जनवरी- कुश्चेव द्वारा स्टालिनकी फिर प्रशंसा।

२७ फरवरी-भारी उद्योगवाला कार्यक्रम फिर पीछे पड़ गया।

१७ जून—प्रेन्टिडियन कुश्चेवको हटानेके पक्षमे, बुलगानिम भी सहमत, पर कुश्चेवका सेण्ट्रल कमेटीको बैठक बुलानेपर जोर।

२९ जून सिण्ट्रल कमेटी द्वारा कुश्चेवका समर्थन । मालेनकोव, मोलोटोव और कागानीविच, रोपिलीव आदि हटाये गये । जुकोवकी प्रेसिडियममें नियुक्ति । रक्षामन्त्रीः वने ।

## स्टालिनकी मृत्यु — रूसमें नये युगका आरम्भ

२६ अक्तूबर—जुकोव प्रेसिडियमसे रक्षामिन्त्रपदसे हटाये गये। क्रुश्चेवका रास्ता साफ । मालिनोस्की नये सुरक्षामन्त्री ।

## १९५८

२७ मार्च—बुळगानिन प्रधान मन्त्रीके पदसे हटे। क्रुश्चेव प्रधान बन्त्री बने। पार्टीके सचीवोत्तम पहलेसे ही थे।

## कुश्चेवका नया मन्त्रिमण्डल ३१-३-५८

| •                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (१) ऋुश्चेव—प्रधान मन्त्री                         | (९) मालिनोस्की—रक्षामन्त्री              |
| (२) कोजलोव—प्रथम उपप्रधान मन्त्री                  | (१०) ज्वेरेव—अर्थमन्त्री                 |
| (३) मिकोयान ,,                                     | (११) डुडोरोव—गृहमन्त्री                  |
| <ul><li>(४) कोसिजिन—उपप्रधान मन्त्री</li></ul>     | (१२) कावानोव—विदेश व्यापारमन्त्री        |
| (५) जासियाडको "                                    | (१३) मिखाइलोव—संस्कृतिमन्त्री            |
| (६) कुजिमन ,, और प्लानिंग कमेटीके अध्यक्ष          | (१४) मेरिया कोवरीजिना-स्वास्थ्य मंत्रिणी |
| (७) उस्टिनो <del>व</del> —उपप्रधान मन्त्री         | (१५) मात्स्केविच—कृषिमन्त्री             |
| (८) च्रोमिको—परराष्ट्र मन्त्री                     | (१६) बुलगानिन-स्टेट वंक वोर्डके अध्यक्ष  |
| <u>~</u>                                           |                                          |
| क्रुक्चेवकी विदेश-यात्राएँ                         |                                          |
|                                                    | थे, पर क्रुश्चेव देश-विदेश धूमनेके बड़े  |
| हौकीन है। उन्होंने अवतक इतने देशोंकी यात्रा की है— |                                          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              | जून १९५५                                 |
| (२) जेनेवा (स्विट जरलैण्ड) १८-२५ जुलाई १           |                                          |
| (३) भारत-वर्मा-अफगानिस्तान १८ नवंबर                |                                          |
| (४) ब्रिटेन अप्रैल १९५६                            | •••                                      |
| (५) यूगोस्लाविया सितंबर १९५६                       |                                          |
| (६) पोल्ठैण्ड २० अक्तूबर १९५६                      |                                          |
| (७) हंगरी जनवरी १९५७                               |                                          |
| (८) फिनलैण्ड जून १९५७                              |                                          |
| (९) चेकोस्लोवािकया जुलाई १९५७                      | "                                        |
| (१०) रूमानिया अगस्त १९५७                           |                                          |
| (११) पूर्वी जर्मनी १३ अगस्त १९५                    | 9                                        |

अगस्त १९५८

(१२) चीन

## व्यक्तिपूजाकी घोर निन्दा

सोवियट संघकी कम्युनिस्ट पार्टीकी बीसवी कांग्रेस, जो फरवरी १९५६ में हुई, दुनियाके राजनीतिक इतिहासमें अशृतपूर्ण-अभृतपूर्व थी, क्योंकि इसमें रूसके महान् नेता स्टालिनके उत्तराधिकारी कुश्चेवने स्टालिनका तीसरा वर्ष-श्राद्ध उनकी गौरव-गरिमा-मूर्तिको भूछंठित कर किया था। स्टालिनने अपने हाथसे दुनियाके सारे कम्युनिस्टोसे अपनी जो व्यक्ति पूजा करायी थी उसे मार्क्शवाद-लेनिनवादके सर्वथा विरुद्ध बताकर कुश्चेवने लगातार दो दिन, २४-२५ फरवरीको, भाषण कर स्टालिनके अधिनायक तन्त्रपर ऐसे-ऐसे वार किये जैसे दुनियामें आजतक किसी भी उत्तराधिकारीने अपने पूर्वजपर उसके मरनेके केवल ३ सालके अन्दर ही नहीं किये थे।

पर इसके लिए हमे कुश्चेवकी निंदा करनेके बजाय उनके सत्साहसकी प्रशंसा ही करनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट पार्टीका यह पुराना सिद्धांत रहा है कि अपने दोषोंका दर्शन करनेके लिए पार्टीके अन्दर खुली टीका, आत्मटीका और आत्मिचितन आवश्यक है। स्टालिनने अपने अधिनायक तन्त्रसे रूसी राज्यका ढांचा इतना जड़ कर दिया था कि सामाजिक प्रगति रुक-सी गयी थी। सामूहिक नेतृत्व समाप्त हो गया था और व्यक्तियोंको प्रतिमा भी कुंठित हो गयी थी। अमेरिकासे स्पर्द्धा करनेमें ऐसी कुंठा विषका काम कर रही थी। रूसी जनताको एक ऐसा जोरका झकझोरा आवश्यक था कि वह मूलसे हिल उठती। कुश्चेवने यही काम किया।

इस विषयमें कुश्चेवकी तारीफ और तरफदारी करते हुए चीनकी कम्युनिस्ट पार्टीके पोलिटब्यूरोने जो वक्तव्य निकाला था उसमें कहा गया था कि दुनियामें ऐसा कोई प्रमुख मार्क्सवादी नहीं है जिसने कहीं यह लिखा हो कि हम कभी गलती नहीं करते (पर कोई भी कम्युनिस्ट यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मार्क्सवादके प्रतिपादनमें मार्क्स भी गलती होना संभव है। यह ऐसा ही है जैसा हर एक आस्तिक ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए यह तर्क देता है कि हर एक चीजका कोई न कोई जन्मदाता अवश्य होता है, इसलिए इस स्टिका रचनाकार भी कोई अवश्य होना ही चाहिये, पर वह यह कभी स्वीकार नहीं करता कि फिर ईश्वरको बनानेवाला भी कोई होना ही चाहिये—लेखक )

कुछ भी हो। कुश्चेवके इस झकझोरेसे रूस न केवल संभल गया, पर पहलेसे अधिक ताकतवर हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं।

कुश्चेवने स्टालिनके जो दोष दिखाये उनका कुछ दिग्दर्शन नीचे कराया जा रहा है—
"मार्क्सवाद और लेनिनवादके सिद्धांतोंके यह सर्वथा विरुद्ध है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वरकी तरह अलैकिक गुणवाला और अतिमानुष, सर्वज्ञाता, सर्वचाश्च, सबके लिए सोचनेवाला, सब कुछ कर सकनेवाला और कभी स्खलित न होनेवाला हो सकता है। कुछ वर्षोंतक हम लोगोंमें स्टालिनके वारेमे यही धारणा हद की गयी थी।

स्टालिनकी व्यक्तिपूजाका तत्त्व थीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि पाटींके सिद्धांत, पाटीं डिमोक्नेसी और क्रांतिकारी कर्त्तव्य विकृत रूप धारण कर गये।

दिसम्बर १९२२ में लेनिनने लिखा कि सेक्रेटरी जनरल होनेके वाद स्टालिनने अपने हाथमें अमाप सत्ता हड़प ली है। स्टालिन बहुत अधिक रुखाईसे पेश आते हैं, झक्की हैं और सत्ताका दुरुपयोग करते हैं। सेक्रेटरी जनरलके जैसे महत्त्वके पदपर उनका वना रहना ठीक नहीं है।

लेनिनकी पत्नी नाजेज्दा कान्स्टाण्टिनोझा क्रुपस्कायाने २३ दिसम्वर १९२२ को पोलिट ब्यूरोके अध्यक्ष कामेनेवको लिखा कि स्टालिनने कल मेरे साथ जैसा कटोर व्यवहार किया वैसा ३० सालमें मेरे साथ किसीने नहीं किया था।

५ मार्च १९२३ को लेनिनने खुद स्टालिनको लिखा कि मेरी पत्नीके साथ आपने जो व्यवहार किया उसके लिए माफी मांगनी होगी या फिर आपका हमारा कोई सम्बन्ध न रहेगा।

हमें स्टालिनके इस व्यवहारपर गंभीरताके साथ विचार करना चाहिये ताकि स्टालिन के जीवनकालमें पार्टीको जैसी गहरी हानि पहुंची वैसी फिर कभी मविष्यमे न पहुंचे। स्टालिन केवल विरोधियोंके साथ ही राक्षसी व्यवहार नहीं करते थे, पर उनकी झक्कों और तानाशाहीसे सहमत न होनेवालोके साथ भी वैसा ही बर्ताव करते थे।

स्टालिन अपनी ही बात सबसे जबरदस्ती मनवाते थे। जो नहीं मानता था बह नेतृत्वसे हाथ घोता था और अन्तमे उसका यश और उसके बाद शरीर भी समाप्त कर दिया जाता था। १७वीं पार्टी कांग्रेसके बाद तो पार्टीके बहुतसे कार्यकर्ताओं साथ ऐसा ही हुआ।

स्टाकिनने ट्राटस्कीवादी, जिनोविष्ववादी और बुखारिनवादी लोगोको नष्ट किया यह तो ठीक बात हुई, पर जबतक बाहर हमारे शत्रु मौजूद थे तबतक तो इनके साथ सिद्धांत की और नरमीसे लड़ाई की गयी, पर जब देशमे समाजवादी तन्नकी दृदतासे स्थापना हो गयी और कठोरताकी कोई आवश्यकता नहीं थी तब इन लोगोके साथ जल्लाद-सा व्यवहार किया गया।

१९२५-२७-२८ में यह राक्षसी वर्ताव शुरू हुआ जब बहुतसे ईमानदार और सच्चे क्रांतिकारियोको भी इसे भुगतना पड़ा।

स्टालिनने 'जनताके शत्रु' नामकी नयी गालीका इजाद किया। इसको कह देनेके बाद किसीका अपराध सिद्ध करनेकी वे आवश्यकता नहीं समझते थे। इससे सैद्धांतिक मतभेद प्रकट करनेसे भी पार्टीके अन्य नेता डरने छगे। छोगोंसे उन्हे तंग कर करके 'कबूळायते'—अपना 'अपराध' स्वीकार कराया जाने छगा। बहुतसे निरपराध भी इसीमें

मिटा डाले गये। लेनिन विमतवालोंको भी समझा-बुझाकर ठीक रास्तेपर लाते थे, पर स्टालिन हिंसा, सामूहिक दमन और आतंकका आश्रय लेते थे। एक आदमीकी निरंकुशता की प्रतिक्रिया दूसरेकी निरंकुशतामे ही होती थी। सामूहिक गिरफ्तारियां, निर्वासन और हजारों लोगोंको बिना जांच किये फांसीपर लटका देना इन सब बातोंसे अरक्षा, डर और निराशाका वातावरण सब ओर छा गया।

हालके वेरियाके मामलेमें यह प्रकट हुआ कि स्टालिन सेण्टल कमेटी और पोलिट ब्यूरोके नामपर विना इन कमेटियोसे पूछे ही मनमानी काम करते थे। १९१८ के कठिन समयमें भी लेनिनने सातवी पार्टी कांग्रेस बुलायी थी। गृहयुद्धके होते हुए भी १९१९ मे आठवी कांग्रेस वलायी गयी थी। १९२० में आठवीं और १९२१ में लेनिनकी नियी आर्थिक नीति' मंजर करानेकी पार्टीकी नौवी कांग्रेस हुई थी। लेनिनके बाद स्टालिन भी पहले-पहले पार्टी कांग्रेस और सेण्ट्रल कमेटीकी बैठकें नियमित बुलाते थे, पर अपने जीवन के आखिरी १५ वर्षों में वे निरंकुश हो गये। १८ वी कांग्रेसके बाद १९ वी कांग्रेस १३ सालके बाद बुलायी गयी जब कि इस बीच द्वितीय पेट्रियाटिक युद्ध और युद्धोत्तर पुन-र्निर्माण जैसे महत्वके कार्य हुए । युद्ध समाप्त होनेके बाद भी ७ सालतक पार्टी कांग्रेस नहीं बुलायी गयी। महायुद्धकालमें सेण्टल कमेटीकी एक भी बैठक नहीं हुई। यह सच है कि १९४१ के अक्तूवरमें सेण्ट्रल कमेटीकी बैठक बुलायी गयी थी। प्रतिनिधि मास्कोमें एकत्र होकर दो दिनतक राह भी देखते रहे, पर स्टालिनने उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझा । स्टालिन इतने निराश थे कि सदस्यों से बात करनेकी उनमें हिम्मत नहीं थी। १९३४ में पार्टीकी १७ वी कांग्रेसके बाद स्टालिन पूरी तरह निरंकुश हो गये। स्टालिनने कांग्रेसके प्रतिनिधियोंका सामृहिक दमन किया । हमने अब इस सारे कांडकी जांच करायी है।

उस कांग्रेसके १३९ सदस्योमेसे ९८ सदस्य गिरफ्तार किये गये और अधिकतर १९३७-३८ में गोलीमे उड़ा दिये गये। इस कांग्रेसके ८० फी सदी सदस्य १९२१ से पहलेसे पार्टीमें थे। ये क्या शत्रु थे? सदस्योंमें ६० प्रतिशत श्रिमिक थे। ये क्या 'बूर्ज्वा' थे? स्पष्ट है कि वे जाल फरेबसे फॅसाये गये थे। १७वी कांग्रेसमें १९६६ प्रतिनिधि शामिल हुए थे जिनमेंसे ११०८ पर 'क्रान्ति-विरोधी' होनेका अभियोग लगाकर वे पकड़े गये।

ऐसा क्यों हुआ। कारण यह था कि स्टालिन उस समयतक अपनेको पार्टीसे भी और देशसे भी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। सेण्ट्रल कमेटी या पार्टीकी वे परवाह नहीं करते थे। वे चाहने लगे थे कि सब लोग केवल मेरी ही सुनें और तारीफ करें।

१९२४ में किरोवकी हत्याके बाद तो सामूहिक दमनका स्टालिनका काम और भी तीव्र हो गया। आदेश दिया गया कि क्षमादानकी कोई प्रार्थना स्वीकार न की जाय। में ठूस दिये गये थे या खतम कर दिये गये थे। पहली हारके बाद स्टालिनकी हिम्मत पस्त हो गयी। एक जगह भाषणमे उन्होने कहा था कि जो कुछ लेनिनने बनाया था वह सब नष्ट हो गया। इसके बाद स्टालिन निराश हो बैठ गये। पोलिटव्यूरोके कुछ मदस्य उनके पास गये और उन्हें समझाया। स्टालिन लडाईकी कोई बात समझते ही नहीं थे। एक बार मोजाइस्क सडकपर मोटरमें जानेके अलावा वे न तो कभी किसी रणक्षेत्रपर गये थे और न किसी जीते हुर शहरका उन्होंने दौरा किया। स्टालिनके आदेशोसे उलटे नुकसान ही पहुँचता रहा । स्टालिन अपनेको इतना युद्धपारंगत समझते थे कि कमरेमे रखे ग्लोबपर निज्ञान बना-बनाकर युद्ध क्षेत्र देखते थे। टेबलपर बड़ा नकशा फैलाकर देखनेकी आवश्यकता ही नहीं समझते थे। खारकोवसे सेना हटाना जरूरी था। मैने वासिलेस्कीको मास्को टेलिफोन किया पर इन्होंने कहा कि मै स्टालिनसे नहीं कहूँगा क्योंकि वे नहीं मानेगे। मैंने स्टालिनको टेलिफोन किया तो टेलिफोनपर मालेनकोव बोले । स्टालिन दो कदमपर थे वह वे न बोले और न अपनी जिद छोड़नेको तैयार हुए। नतीजा यह हुआ कि हमारा करारा नुकसान हुआ। हमारे लाखो सैनिक मरे। यही स्टालिनकी 'प्रतिभा' थी। स्टालिनका गुस्सा वडा तेज था। यह भी समझते थे कि वे कभी गलती कर ही नहीं सकते। खैर हमारे सेनापितयोने किसी तरह हमारी लाज बचाथी, पर विजयका सेहरा स्टालिन खुद अपने सिरएर वांधना चाहते थे। मार्शल जुकोवको बदनाम करनेके लिए उन्होंने यह कहानी गढ़ी कि लडाई शुरू करनेके पहले वे जमीन सूंबकर यह तै करते थे कि लड़ना चाहिये या नहीं।

१९४३ के अन्तमे स्टालिनने काराचाई और कोलिमिक प्रदेशोकी पूरी प्रजाको ही निर्वासित कर दिया। मार्च १९४२ मे चेचेन और इंगुश गणतन्त्रके लोग भी इसी प्रकार निर्वासित किये गये और गणतन्त्र ही खतम कर दिया गया। अप्रैलमे बालकार प्रदेशके लोग भी निर्वासित किये गये और गणतन्त्रके नाममेसे उनका नाम ही हटा दिया गया। स्टालिनकी चलती तो यूकेनका भी यही हाल करते। लगभग इसी समय लेनिनग्राड काण्ड भी रचा गया। इसी जालमे कामरेड वोज्नेसेन्स्की, कुज्नेस्टोव, रोडिनोव, पोपकोव आदि खतम कर दिये गये।

महायुद्ध के वाद तो स्टालिन और भी अधिक झक्की, विगङ्गेल और क्रूर, हो गये। वेरियाने इसका खूव फायदा उठाया। उन्होंने हजारों रूसियोंकी हत्या की थी। बोजने-सेन्स्की और कुजनेस्टोंवको अपनेसे वढते देखकर उन्होंने जाल-फरेव, जाली चिट्ठियां, झूठे वयान, अफवाह और नक्की संवाद रच कर उन्हें फंसाया। हमने अब निरप-राधोंको वसा दिया है। आवाकुमोव जैसे जालियोंको सजा दी है। इसी प्रकार १९५१-५२ मे जाजियामे मिग्रोलियर राष्ट्रवादी संस्थाका जाल रचाकर बहुतसे सच्चे कम्युनिस्टोको फंसाया गया। सड़े हुए दिमागमे ही यह वात आ सकती है कि जाजिया जो सोवियट शासनमें इतना सम्पन्न हुआ है, पिछड़े हुए टकींके साथ मिळना चाहता है।

केवल अन्दरूनी ही नहीं, बाहरके मामले भी स्टालिन इसी तरह विगाइते रहे।
यूगोस्लावियाका मामला फजूल ही इतना विगाडा गया। एक बार मैं किएवसे मास्को
आया तो स्टालिनने मुझे टीटोको भेजी एक चिट्ठी दिखायी और कहा कि 'वह समझता
क्या है। मैं अपनी कानी उंगली इस तरह हिलाऊंगा और टीटो गिर जायंगे।' इम उंगली
हिलानेकी हमे बहुत कीमत चुकानी पडी। स्टालिनने अपनी कानी उंगली बहुत हिलायी,
और भी जो कुछ हिला सकते हैं, सब हिलाया, पर टीटो गिरे नहीं। अब हम यूगोस्लावियासे अपने सम्बन्ध सुधार रहे हैं।

डाक्टरोके षड्युन्त्रका मामला भी ऐसा ही था। स्टालिनने फरमाया—िवनोत्राडोवको हथकडी पहनाओ। फलानेको पीटो, इग्नाहिएवसे कही कि इनसे कबूली नहीं लिखायी तो तुम्हारे थडपरसे सिर गायव हो जायगा। जजसे कहा कि मारो, मारो और मारो और सबसे कबुलवावो। अब हमने इस काण्डकी जांच करायी तो सारा जाल निकला। वे सब डाक्टर छोड़ दिये गये है। वे पहलेकी ही तरह हम लोगोंका इलाज कर रहे हैं। इन सब कुचक्रोंके पीछे बेरिया था जो एक विदेशी ग्रुप्तचर सर्विसका एजेण्ट होते हुए भी स्टालिनके पासतक हजारो लोगोंकी लाशोंकी सीढीपर चढ़कर पहुँच गया था। स्टालिनकी कमजोरियोंका वह लाभ उठाता था।

१९४८ में स्टालिनका जो संक्षिप्त जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ था उसकी हस्तलिपि में स्टालिनने खुद अपने हाथ अपनी तारीफ लिखकर घुसेड़ दी थी। अपनेको सबसे बड़ा युद्धनीति शास्त्री लिखा था।

कम्युनिस्ट पार्टीका इतिहास एक कमीशनने लिखा था। फिर भी स्टालिनने यह छपवा दिया कि स्टालिनने उसे लिखा है। यह भी लिखा कि आजके लेनिन स्टालिन ही है।

जार बादशाह भी अपने नामसे पुरस्कार नहीं चलाते थे। स्टालिनने खुद स्टालिन-पुरस्कार देना ग्रारू किया।

स्टालिनने ऐसा राष्ट्रीय गान चलवा दिया जिसमे पार्टीका नाम भी नहीं है पर खुद स्टालिनकी खूव तारीफ है। अब प्रेसेडियमने नया राष्ट्रगान बनानेका आदेश दिया है। स्टालिनकी जानकारीमें ही बहुतसे कारखानों, शहरोको उनका नाम दिया गया और जीते जी उनके पुतले खड़े किये गये। र जुलाई १९५१ को स्टालिनने खुद अपने हस्ताक्षर से एक आदेश निकाला कि बोल्गा-डान नहरपर स्टालिनका एक बड़ा भारी स्मारक खड़ा किया जाय। ४ सितम्बरको स्टालिनने इसके लिए खुद ३३ टन तांवा दिलवाया। निर्जन स्थानमे हजारो रूवल खर्चकर स्टालिनका खूव अंचा पुतला वहां खड़ा किया गया है। लेनिनके यशको दवानेकी स्टालिन हमेशा कोशिश करते रहे। ३० साल हो गये कि लेनिनका स्मारक बनानेका निश्चय हुआ था, पर स्टालिनने उसे नहीं बनाया।

१४ अगस्त १९२५ को शिक्षा क्षेत्रमें लेनिन पुरस्कार देनेकी घोषणा की गयी थी, पर आज तक वे नहीं शुरू किये गये। इसे भी हम ठीक करेंगे। बहुत सी किताबो और फिल्मों में लेनिनको पूरा श्रेय नहीं दिया गया। स्टालिनको '१९१९ का अविस्मरणीय साल' फिल्म देखनेका बडा शौक था क्योंकि उसमें स्टालिन तलवार हाथमें लिये लडते हुए एक वस्तरबंद ट्रेनकी सीढीपर दिखाये गये है, पर वोरोशिलोवसे पूछिये तो वे बता देगे कि स्टालिन कितना लडना जानते थे। हर जगह यह दिखाया गया है कि १९१७ की अक्टूबर क्रांतिमे भी सारा काम लेनिन स्टालिनसे पूछकर ही किया करते थे। पर वस्तुतः १९२४ तक स्टालिनको बहुत कम लोग जानते थे। यह सब ठीक करना होगा ताकि इतिहाम, साहित्य और कलाकृतियोंमें लेनिनको उनका उचित श्रेय मिल सके।

व्यक्तिपूजाने हमारे देशमें बहुतसे चापळ्स, गलत आशावादके विशेषज्ञ और धोखेबाज पैदा किये। सच्चे कार्यकर्ताओंने आतंक और डरके मारे काममें दिलचस्पी लेना छोड़ दिया।

देशमें दूर-दूर क्या हो रहा है इसकी स्टाकिनको कभी कोई जानकारी नहीं रहती थी। इसका सन्त कृषिके नारेमें उनके आदेश है। कृषिकी खरान हालतके नारेमें हमने उनको कई नार नताया, पर ने मानते ही नहीं थे। न कुछ जानते थे क्योंिक ने कभी गांव-गांव जाकर लोगोंसे मिलते ही नहीं थे। ने केवल फिल्मे देखकर देशकी हालत के नारेमें अपनी राय बनाते थे और ये फिल्में उनकी चापळ्सी करनेके लिए बनायी जाती थीं। बहुत सी फिल्मोंमे दिखाया गया था कि सामूहिक खेतोंपर मुगें-मुगियां इतनी अधिक संख्यामें पैदा की जा रही है कि टेवुल भी उनके नोझसे झुक जा रहे है और स्टालिन इसीपर विश्वास कर लेते थे। जनवरी १९२८ के नाद स्टालिन कभी नाहर ही नहीं गये। जनताके साथ उन्होंने सीधा कोई संबंध नहीं रखा। कृषि फार्म सुधारनेके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार कर दी, पर वह फरवरी १९५३ में दाखिल दमतर कर दी गयी। उलटे स्टालिनने सुझाया कि फार्मोपर ४० अरव रूवल और टैक्स नहीं होता था। पर स्टालिनको आंकड़ोसे क्या म्तलव था। वे अपनेको सर्वज्ञ समझते थे और उन्होंने जो कहा वह ब्रह्मवाक्य समझकर सन उनकी बुद्धिकी तारीफ करने लग जाते थे।

स्टालिनके समय अन्य राष्ट्रोंसे हमारे शांतिपूर्ण संबंध खतरेमे पड़ जाते थे क्योंकि जो कुछ निर्णय करना रहता स्टालिन अकेले ही करते।

स्टालिनने कोसियार, रुदगुटाक, आइके, पोस्टिशेव आदि पार्टी और सरकारके बड़े-बड़े नेताओंसे बहुत दुर्व्यवहार किया। पोस्टिशेवसे एक दिन स्टालिनने पूछा कि तुम अपनेको क्या समझते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं बोल्शेविक हूँ, कामरेड स्टालिन, बोलशेविक हूँ। स्टालिनने इसको अनादर सूचना माना और कुछ दिनोंके बाद पोस्टिशेव समाप्त कर दिये गये।

एक बार बुलगानिन और मैं मोटरमें कहांसे आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हालत यह हो गयी है कि आप स्टालिनके बलानेपर उनके साथ मित्रकी तरह बात करने जाइये। पर यह विश्वास नहीं होगा कि आप सही-सलामत घर लौटेंगे या जेल भेज दिये जायंगे। बोजनेसेन्स्की, कुजनेस्टोव और रोडियोनीव स्टालिनके दमनके शिकार हुए। स्टालिनने सेण्डल कमेटीके पोलिडव्युरोके अन्दर भी छोटे-छोटे ब्युरो बनाकर सत्ता केन्द्रित कर दी थी। पांच सदस्योंका पंजा, छका छक्का, सातका सत्ता-इस प्रकार स्टालिन ताशका खेल खेलते थे। बोरोशिलोनको कुछ दिनोंतक पोलिटन्यरोकी बैठकोंमें आनेके लिए मनाही कर दी गयी थी। सदस्य होनेपर भी वे बुलाये नहीं जाते थे। स्टालिन शक करते थे कि वे अंग्रेजोंके एजेण्ट हैं। उनके घरमें वे क्या बोलते हैं यह जाननेके लिए एक ग्रप्त माइक्रोफोन लगा दिया गया था। आण्ड्रेयेवको भी इसी प्रकार बैठकोंमें शामिल होनेकी मनाही की गयी थी। १९ वीं पार्टी कांग्रेसके बाद सेण्टल कमेटीकी जो पहली बैठक हुई उसमे स्टालिनने यह संकेत किया कि मोलोटोन और मिकोयानपर कुछ निराधार अभियोग लगाये गये हैं। स्टालिन यदि कुछ दिन और जीवित रहते तो ये दोनों सज्जन आज यहां भाषण करनेके लिए उपस्थित न होते । स्टालिन पोलिटब्युरोके सभी पुराने सदस्यों को समाप्त कर देना चाहते थे। ( क्रुक्चेवके नये पोलिटब्यूरोका करीव करीव यही हाल है-लेखक ) पोलिटब्यूरोकी सदस्य संख्या उन्होंने कम कर २५ कर दी उसका उद्देश्य भी यही था। जो नये लोग आते वे स्टालिनकी हांमें हां पूरी तरह मिलाते। उनके सारे पापोंपर परटा भी पड जाता।

लेनिन नम्रता, शालीनता और विनयकी मूर्ति थे। हम लोग इस रास्तेसे भटक रहे हैं। बहुतसे कारखानों, खेतों आदिको हमने अपने तथा अन्य जीवित नेताओंके नाम दे दिये हैं। इसे ठीक करना होगा। अपना नाम हरएक व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हैं। उसका उपयोग इस तरह नहीं करने देना चाहिये। किएव रेडियोका नाम कोसियार रेडियो रखा गया था। रोज कार्यक्रम शुरू होता था तो कहा जाता था कि यह कोसियार रेडियो है। जिस दिन कोसियार पकड़े गये उस दिन उनका नाम नहीं लिया गया तो लोग समझ गये कि उनका कुछ बुरा-भला हो गया है।

मै यह भाषण पार्टीकी ग्रप्त बैठकमें कर रहा हूं ताकि ये वातें अखवारोंमें या बाहरके हमारे शत्रुओंतक न पहुँच सके। हमें व्यक्तिपूजाको हमेशाके लिए दफन कर देना है।"

# परिवर्तेनशील ऋधॅ-व्यवरुशा

मार्क्स-दर्शन और कम्युनिस्ट-दर्शनका मूळ मन्न या ध्रुव-ळक्ष्य यह है कि मनुष्यकी मौतिक उन्नतिमें ही और सव उन्नतियाँ—सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, निःश्रेयस (?)— निहित रहती है। आजके विज्ञान और यंत्रशिल्पके युगमें भौतिक उन्नतिका मूळाधार भारी उद्योग ही हो सकते हैं और भारी उद्योगोंको विशाल परिमाणमें स्थापित करने, चळाने और उनमें उत्तरोत्तर उन्नति करनेका काम कोई व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियोंकी वड़ी कम्पनियाँ भी नहीं, पर सारे समाजकी प्रतिनिधि देशकी सरकार ही कर सकती है। सरकार यह काम कर सके इसळिए पुरानी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था और उसके आधारपर वनी शासन व्यवस्थाएं उखाड फेकना जरूरी है। यह काम अगर शान्तिसे और रक्तपातके विना हो तो अच्छा ही है, पर ऐसा होता नहीं इमळिए सर्वहारा वर्गोंको हथियार बनाकर हिंसक क्रान्ति करनी पड़ती है और रूसमें, जहां दुनियाकी सबसे पहळी कम्युनिस्ट क्रान्ति हुई, कई वर्षोतक सर्वहारा अधिनायकतन्त्र (डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोळातारियत) स्थापित करना पड़ा। (द्वितीय महायुद्धके वाद पूर्वी यूरोपके देशोंमे कम्युनिस्ट क्रान्तियाँ केवळ रूसी सेनाकी उपस्थितिके कारण ही सम्भव हो गयी और वादमें सर्वहारा अधिनायक तन्नोंको भी स्थापना नहीं करनी पड़ी।)

भगवान् रामका राज्य भी अधिनायक तन्त्र था, पर राम लोकहितकारी, लोकप्रिय अधिनायक थे इसलिए रामराज्य आदर्श राज्य माना जाता है, पर अधिनायक तन्त्रमें इस बातकी कोई गारण्टी नहीं रहती कि राजा-अधिनायकका लड़का या प्रजा-अधिनायकका उत्तराधिकारी लोकप्रिय ही होगा। उसके स्वेच्छाचारी होनेकी ही अधिक संभावनाएँ होती है, और इतिहासने भी इसको बार-बार साबित किया है, इसलिए विचारवान् दार्शनिक अधिनायकवादसे अधिक अच्छा प्रजातन्त्र वादको समझते है यद्यपि अधिनायक तन्त्रमें प्रगति तेजीसे और प्रजातन्त्रमें देरसे होती है।

सोवियट संवमें भी करीव-करीव यही हुआ। लेनिनके नेतृत्वमे वहाँ सर्वहाराका अधिनायक तन्त्र स्थापित हुआ और इसके लक्ष्यकी प्राप्तिमे जो भी वाधाएं विष्न होकर आयों उनको लेनिनने कभी कूटनीतिसे और कभी शक्तकिया कर दूर किया, पर लेनिन खूंखार राक्षस अधिनायक नहीं थे। लेनिनके उत्तराधिकारी स्टालिनने इतिहासको फिर दोहराया और अधिनायकवादको खूंखारी, व्यक्तिपूजा और राक्षसत्वमे बदल दिया। १९२४ से १९५३ तक २९ वर्षके स्टालिन राज्यके अन्तिम कई वर्षोतक रूसको इस राक्षसराजमें रहनेका पाप भोगना पड़ा। यह उसका सौभाग्य ही समझना चाहिये कि

इस रावनराज्यके होते हुए भी परिस्थिति और इतिहासने उसका ऐसा साथ दिया तथा रूसी जनताकी देशभक्ति और शौर्य ऐसा उमड़ा कि दूसरे महायुद्ध जैसे भीषण संकटमें भी वह उबर गया।

व्यक्तिगत रूपसे शंकालु, खूंखार, प्रशंसा और चापलूसी प्रिय होते हुए भी स्टालिन ने कम्युनिस्ट दर्शनका भौतिक ध्रुव-लक्ष्य छोडा नहीं था और सोवियट अर्थ-व्यवस्थाका आधार भारी उद्योगोंकी तेजीसे उन्नति बनाये रखा था। स्टालिनके आजके उत्तराधि-कारी कुश्चेवने भी वही लक्ष्य सामने रखा है और इस लक्ष्यमें अपनेसे आगे निकल गये ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनीको पछाडकर वे अब अमेरिकाको १५ सालके अन्दर पछाड़नेकी योजनाएं बना चुके हैं।

कम्युनिज्मका भौतिक आधार भारी उद्योगोंका तीव्र विस्तार कायम रखकर भी परिस्थितिके अनुसार और पिछले अनुभवोंके आधारपर सोवियट अर्थ-व्यवस्थामें परिवर्तन होते आये हैं। स्टालिनके जड युगमे परिवर्तन धीरे-धीरे हुए, पर स्टालिनके वाद ये अधिक तेजीसे और साहसपूर्वक हुए।

इस अध्यायमें सोवियट अर्थ-तन्त्रके इसी परिवर्तनशील इतिहासका थोड़ेमें विवरण दिया जा रहा है—

# सोवियट अर्थतन्त्रके मूल आधार

सोवियट अर्थतन्त्रकी स्थापनाका पहला कदम उत्पादनके साधनों और औजारोंपर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करना और मनुष्य द्वारा मनुष्यका शोषण समाप्त करना यानी सामुदायिक श्रमकी स्थापना रहा है। इनकी जगह उत्पादनके साधनों-औजारोंका स्वामित्व समाजका यानी सरकारका हो गया। भूमि, वंक, कारखाने और मिलें समाजनवादी सरकारकी हो गयी और उनसे सारे समाजके हितमें उत्पादन किया जाने लगा। व्यक्तिगत हित समाप्त हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत सारी सम्पत्ति हो समाप्त हो गयीं, केवल सम्पत्तिका दुरुपवीग दूसरे मनुष्यके श्रम या बुद्धिके शोषणके लिए किया जाना समाप्त हो गया। सोवियट सरकारने क्रांतिके पहले ही दिन सारी भूमिका राष्ट्रीयकरण करनेका आदेश निकाला, पर कुलाक यानी धनी किसानोंको अंतिम रूपसे धीरे-धीरे समाप्त करनेमें उसे पूरे १२ साल लगे। कारखानोंके उत्पादनके शत-प्रतिशत समाजीकरणमे भी कई साल लगे।

सोवियट संघमें समाजवादी सम्पत्तिके दो रूप है—एक तो वह जिसपर राज्यका पूरा अधिकार है और दूसरा वह जिसमे सम्पत्तिपर सहकारी संस्थाओं और सामुदायिक कृषि-फार्मोंका अधिकार है। पहले प्रकारमें सारी भूमि, खनिज सम्पत्ति, जल, वन, कारखाने, यातायात, मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन, वंक आदि वित्तीय संस्थाएं, म्युनिसिपल संस्थाएं और अधिकतर व्यापार-प्रतिष्ठान आते है। भूमि और कृषि यन्त्रोंको मिलाकर संस्थाएं और अधिकतर व्यापार-प्रतिष्ठान आते है। भूमि और कृषि यन्त्रोंको मिलाकर

खेतीकी तीन चौथाई सम्पत्त राज्यके अधिकारमें आ जाती है। उत्पादनके सभी साधनोंकी ९१ प्रतिश्चत सम्पत्ति राज्यकी सम्पत्ति हो गयी है। सहकारी संस्थाओं और सामुदायिक फार्मोंकी सम्पत्ति सारे राष्ट्रकी नहीं समझी जाती। इसमे जो छोटे-छोटे कारखाने होते है वे सभी, मशीने, यन्त्र और खेतीके औजार, चौपाये-मुगीं वंत्तख और सामुदायिक फार्मोंपर तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा होनेवाला उत्पादन आता है। ये संस्थाएं अधिकतर उपभोग्य सामान बनाती है। १९५३ के अन्तमें सोवियट संघमें ऐसी १६ हजार सोसाइटियां थी। व्यापार आदि उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियोंके जिम्मे रहता है। ऐसी २३ हजार सोसाइटियां क्रसतें है।

राज्य द्वारा संचालित जो प्रतिष्ठान होते है उनमे तैयार होनेवाले मालका दाम सर-कार निश्चित करती है और किस प्रकार बेचा जाय इसका निश्चय भी सरकार ही करती है। उत्पादन-व्यय और कीमतोंमें कोई सम्बन्ध नहीं रहता। सहकारी संस्थाओं और सामुदायिक कृषिके उत्पादनपर स्वामित्व उन संस्थाओंका रहता है। कृषिके उत्पादनका एक निश्चित हिस्सा सरकार लेती है और बाकीमेसे कुछ संस्थाके सुरक्षित कोशमे जाता है और शेष काम करनेवालोंमे उनके श्रमके अनुपातमें वितरित कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय सम्पत्तिकी रक्षा और संवर्धन संविधानतः हर एक नागरिकका कर्तव्य माना जाता है।

#### निजी सम्पत्तिका अस्तित्व

समाजवादी अर्थतन्त्रके अतिरिक्त शिल्पोद्योगवालों और किसानोंकी व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिका अस्तित्व भी रूसमें है, पर वह नगण्य,१९५५ में कुल कृषि उत्पादनका '१३ प्रतिशत रहा है। इस निजी सम्पत्तिका उपयोग उसका स्वामी और परिवारके लोग अपने लिए ही कर सकते हैं। इस सम्पत्तिसे दूसरे मनुष्यके अमको किरायेपर लेकर और अधिक सम्पत्ति पैदा करना रूसमें गैरकानूनी है। अमिकोंकी आय और आयमेसे बचायी गयी रकम निजी सम्पत्ति मानी गयी है। इससे अपने लिए मकान, घरेळू उपयोगकी चीजे, मोटरकार, मोटरवोट आदि व्यक्तिगत सम्पत्तिके तौरपर खरीदे और रखे जा सकते हैं।

सामुदायिक खेतोंमें काम करनेवाला हर एक किसान भी अपनी अलग घरेलू जमीन के डुकड़ेपर अतिरिक्त निजी चौपार्थे-मुगीं बत्तख, रहनेका मकान और छोटे-छोटे खेतीके औजार निजी सम्पत्तिकी तरह रख सकता है। वसीयत, उपहार और होड़मे जीती सम्पत्ति भी निजी सम्पत्तिकी तरह रखी जा सकती है।

# राष्ट्रव्यापी पूर्व-नियोजन

सोवियट अर्थतन्त्र पूर्व-नियोजित रहता है, अपने आप विकसित नहीं होता।

नियोजनसे देशभरके भौतिक, श्रमिक और वित्तीय साधनोंका अधिकसे अधिक उपयोग होता है और उत्पादनके वितरणपर भी राज्यका अधिकार होनेसे आर्थिक उथल-पुथल कभी भी नहीं हो सकती । लेनिनने समाजवादी उत्पादनकी सुनियोजित और तेजीसे उन्नति, देशके विद्युतीकरण और भारी उद्योगोंका विकास इन तीनोंको समाजवादी अर्थतंत्रकी भौतिक आधार शिलाएं माना था। भारी उद्योगोंमे मशीनोके बनानेपर अधिक जोर दिया जाता है तािक अन्य उद्योगोंकी आवश्यकताकी पूर्ति हो सके।

पूर्वनियोजनसे उद्योग और कृषिका परस्पर अनुपात भो निश्चित किया जा सकता है। कृषिके लिए उद्योग कितनी मशीनें दे सकते हैं इसपर कृषिकी उन्नति निर्भर करती है। नियोजनसे उद्योगोंकी अवस्थिति, कच्चे मालकी उपलब्धि, उत्पादनकी खपत आदिपर भी समुचित नियन्त्रण रहता है। केन्द्रीय नियोजन होनेपर भी स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना ही पडता है और एक-एक नियोजन अविधेनें प्राप्त अनुभवोंके आधारपर नये नियोजनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

#### विद्युतीकरणकी योजना

१९१७ की क्रान्तिके बाद प्रथम महायुद्धोत्पन्न आर्थिक मन्दी, १८ वाहरी देशोंके आक्रमण, गृहयुद्ध आदिके होते हुए भी नये क्रांतिकारी रूसी नेताओंने सुप्रीम इक्ताना-मिक कौंसिलकी स्थापना की । सबसे पहले सारे देशके विद्युतीकरणके उद्देश्यसे अप्रैल १९१८ में स्टेट कमीशन फार इलेक्ट्रिफिकेशन आफ रिशया (गोंपलरो GOELRO) की स्थापना की गयी । फरवरी १९२० में हुई सोवियटोंकी आठवीं कांग्रेसने गोएलरो योजनापर अपनी स्थाकृति दे दी। इस योजनाका उद्देश्य ५० करोड किलोवेट वण्टे विद्युत्तशक्तिको बढाकर १०-१५ वर्षमें ८ अरब ८० करोड़ किलोवेट वण्टा प्रति वर्ष करना था। किसी एक बड़े देशके लिए इतनी बड़ी आर्थिक योजना पहलेसे बनानेका दुनियाके इतिहासमें यह पहला उपक्रम था। विद्युतीकरणसे उद्योग तो तेजीसे बढ़ते ही है, पर जल विद्युत्वशोके कारण कार्यशक्तिकी प्राप्तिक अतिरिक्त सिचाई, यातायात आदिका भी लाभ होता है। जल विद्युत्पृहोंके अतिरिक्त वाष्प विद्युत्पृहोंको बढ़ानेका जो कार्यक्रम था उसमे ईघनके रूपमे पीट, कोयला ओर अन्थ्रासाइटका चूर जलानेकी योजना भी थी। अन्थ्रासाइटका चूर पहले-पहले विजलीघरोसे इस्तेमाल किया जाने लगा था।

गोएलरो योजनाको उस समय पृंजीवादी देशोने कल्पनाकी उड़ान बताया था, पर १०-१५ वर्षोमे आयोजनमें निश्चित लक्ष्यसे तीन गुना विजली पैदा की जाने लगी और १९३५ मे ८ अरब ८० करोड़की जगह २६ अरब ३० करोड़ किलोबैट घण्टा विजली प्रति वर्ष बनने लगी। १९३७ में उत्पादन और बढा और रूस १५ वे नम्बरसे २४ सालमें एकदम दुनियाके विद्युत उत्पादनमे तीसरे नम्बरवा देश हो गया। अमेरिका और जर्मनी अब भी रूससे आगे थे। पनविजलीघरोंकी संख्या बढ़ने लगी और वाष्प विजलीघरोंकी

विटया मेळका पीट और कोयला जलने लगा जिससे अच्छे मेळका कोयला, डीजेल और कृड तेल दूसरे महत्त्वके उद्योगोंमें लगाया जा सका।

गोएलरो योजना १०-१५ वर्षोंकी लम्बी अवधिकी बनायी गयी थी, पर ६-७ सीलमें ही यह महसूस किया गया कि पंचवर्षीय जैसी छोटी अवधिकी योजनाएं बनाना आव-स्यक है। इसलिए सन् १९२७ मे पहली पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। उद्योग-धन्धे इतने पनप चुके थे कि १९२८ मे अन्ततक देशके कुल उत्पादनका ४२ प्रतिशत कल-कारखानों में तैयार होने लगा जिसमें ८२ प्रतिशतसे अधिक उत्पादन समाजवादी अर्थतन्त्र के अन्तर्गत हुआ।

१९२१ में रूसमें भीषण अकाल पड़ा, पर इसके बाद समाजवादी अर्थतन्त्रने कृषि को भी संभाल लिया। उद्योगोकी वृद्धिसे ही कृषिका भी पुनस्संवटन किया जा सका। फिर भी १९२७ तक रूस पुराने ढंगका कृषि प्रथान देश ही रहा।

#### पहली पंचवर्षीय योजना (१९२८-३२)

दिसम्बर १९२७ में कम्युनिस्ट पार्टोंकी १५ वी कांग्रेसने पहली पंचवधीय योजनापर महस कर सोवियट अर्थतन्त्रको एक नयी दिशा दी। १६ वी कांग्रेसने और सोवियटोकी गांचवी कांग्रेसने उक्त योजना स्वीकार की और यह (१९२८-३२) चालु हो गयी। इसमे भारी उद्योगो और मशीन-निर्माणपर सबसे अधिक जोर दिया गया था। ५ सालमें भौद्योगिक उत्पादन १८ अरव ३० करोड़से बढ़ाकर ४३ करोड़ २० करोड़ रूवलका करने का लक्ष्य था। क्रुषिमें पहली योजनामे २३ प्रतिशत कृषक परिवारोको सामुदायिक कृषि में लाकर १७ ५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि और ४३ प्रतिशत विकय योग्य खाद्या समाजवादी अर्थतन्त्रमें लानेका निश्चय किया गया था।

रूसी नेताओंका दावा है कि पहली पंचवधीय योजना ४ साल ३ महीनेमें ही पूरी हो गयी। श्रमिकोकी संख्या १ करोड़ १६ लाखसे बढ़कर २ करोड़ २९ लाख हो गयी। वेकारीका रूससे नाम-निशान मिट गया और अन्तिम वधीमें धनी विसानोंका पूरी तरह नाश कर दिया गया। ६ १ ५ प्रतिशत कृषक परिवार सामुदायिक कृषिमें आ गये। २ लाख सामुदायिक खेत, ५००० सरकारी खेत बने और ७८ १ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सोवियट अर्थतन्त्रके अन्तर्गत आ गयी। १९३३ तक खेतोंपर १५०००० ट्रैक्टर चलने लगे।

## दूसरी पंचवर्षीय योजना (१९३३-३७)

दूसरी पंचवर्षीय योजना १९३३-३७ के लिए थी, पर यह भी ४ साल ३ महीनेमें ही पूरी हो गयी। जनवरी-फरवरी ११३४ की १७ वीं पार्टी कांग्रेसने और नवम्बर १९३४ में मन्त्रि परिषद्ने इसे स्वीकार किया था। इसमें राष्ट्रीय आय १२० प्रतिश्चत, कुल औद्योगिक उत्पादन ४३ अरब २० करोड़से ९२ अरब ७० करोड़ रुबलका और औद्योगिक उत्पादनकी गित १६-५ प्रतिशत बढ़ानेका निश्चय था। पूंजीवादके बचे-खुचे अवशेष

इस योजनाकालमे समाप्त 'किये गये । शत-प्रतिशत वार्णिज्य व्यवसाय सरकारके हाथमें आ गया और जनताका मस्तिष्क कम्युनिज्मके लाभसे पूरा भरनेके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्योपर १९३२ में ४ अरब २० करोड़ से १९३७ मे ८ अरब २० करोड़ स्वल खर्च बढाया गया । जनता उपभोग्य वस्तुओंके अभावसे त्रस्त थी इसलिए उपभोग्य वस्तुओंका उत्पादन १८.५ प्रतिशत बढानेका लक्ष्य निश्चित किया गया, पर कृषिके यन्त्रीकरणमे १ लाख कटाई यन्त्रों और १ लाख ७० हजार दुलाई लारियोंकी भरती जहां की जा सकी वहां उपभोग्य वस्तुओंके उत्पादनका लक्ष्य पूरा नहीं हो सका । फिर भी औद्योगिक उत्पादनमें रूस दुनियामें तीमरे नम्बरपर हो गया ।

#### तृतीय पंचवर्षीय योजना (१९३८-४२)

तृतीय योजना मार्च १०३९ मे १८ वी पार्टी कांग्रेसने मंज्र की। इसमें दावा किया गया था कि दो योजनाओं से सोशिलजमकी पृरी स्थापना हो गयी, अब तीसरी योजनामें वर्गविहीन कम्युनिस्ट समाज बनानेका लक्ष्य पूरा किया जायगा। मानसिक क्रान्तिका युग आ गया और उत्पादनमें अब यन्त्र कोशल विद्या अपनी चरम मीमातक पहुंचा दी जायगी। इस योजनामें उत्पादनके साथनोंकी वाषिक वृद्धि १४ प्रतिशत, उत्पादनके १५.७ प्रतिशत और उपमोग्य वस्तुओकी ११.५ प्रतिशत निश्चित की गयी थी। सबसे अधिक जोर रासायनिक उद्योगोपर दिया गया था। वहे हुए यन्त्र-शिल्प-कौशलके अनुरूप शिक्षा पद्धिने भी परिवर्तन करना पड़ा। वहे शहरोमे ७ सालके बजाय १० सालकी अनिवार्य शिक्षा कर दी गयी, क्योंकि यन्त्रोके नवीकरणके कारण अब इतने अधिक अभिकोकी अवश्यकता नहीं रह गयी थी। प्रगतिकी दौड़मे उद्योग आगे बढ गये, पर कृषिकी उन्नति उतनी तेज नहीं हो सकी, इसल्ए इस योजनामें कृषिपर विशेष ध्यान देनेका निश्चय हुआ।

पर जून १९४१ में हिटलरने रूसपर आक्रमण कर इस योजनाका कार्यान्वय अस्त-व्यस्त कर दिया और देशको आर्थिक दृष्टिमें फिर १०-११ साल पीछे ढकेल दिया। युद्ध समाप्त होनेके बाद सबसे पहला काम अस्त-व्यस्त अर्थतन्त्रको फिर पहले जैसी स्थिति में लाना था।

## चौथी पंचवर्षीय योजना (१९४६-५०)

इसी दृष्टिसे चौथी पंचवर्षीय आर्थिक योजना बनायी गयी। साइबेरिया, उजवेकिस्तान और कजािकस्तान जैसे पूर्वी प्रदेशोंमे नये-नये उद्योग खोलनेका निश्चय हुआ तािक तृतीय महायुद्ध हो तो ये क्षेत्र यूरोपसे आधिकसे अधिक दूर रह सकें। यूरल तथा उसके पूर्वके प्रदेशमें कृषिकी उन्नतिपर विशेष जोर दिया जाने लगा। महायुद्धकी सारी क्षिति घोर मेहनत कर पूरी की गयी और १९५० में औद्योगिक उत्पादन १९४० से ७३ प्रतिशत वटा दिया गया।

#### पांचवीं योजना (१९५१-५५)

पहली चार योजनाओं में उद्योगीकरण, उद्योगोंका नवीकरण, कृषिका समुदार्थाकरण और शोषक वर्गोका पूरा नाश ये चारों समाजवादी लक्ष्य पूरे कर लिये गये थे। फिर भी कृषिकी लक्षति अब भी उद्योगोंसे पिछडती ही रही। १९५२ में उन्नीसवी पार्टी कांग्रेसमें पांचवीं योजना स्वीकृत हुई और कम्युनिज्मकी स्थापना अब नयी योजनाका लक्ष्य निश्चित हुआ। जनताकी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक—सर्वतोम् खी लन्नतिकी योजनाएं अब बनायी गर्यी। इस योजनाकालके अन्तमें जो लन्नति हुई वह इस प्रकार थी—

|                |                  | १९४० का<br>उत्पादन | १९५५ का<br>उत्पादन | १९४० से<br>१९५५ में<br>प्रतिशत वृद्धि |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| दलुआ लोहा      | हजार टनोमें      | १४९०२              | <b>३३३</b> १०      | <b>२२३</b>                            |
| इस्पात         | ,,               | १८३१७              | ४५२७१              | २४७                                   |
| रोल्ड लोहा कचा | ,,               | १३१ <b>१</b> ३     | ३५३३९              | २७०                                   |
| कोयला          | ,,               | १६५९२३             | ३९१२५९             | २३६                                   |
| तैल            | ,,               | ३११२१              | ७०७९३              | २२७                                   |
| विद्युतशक्ति   | दशलक्ष कि॰वै॰घं॰ | ४८३०९              | १७०२२५             | ३५२                                   |
| मोटरं-द्रकें   | हजार             | १४५                | ४४५                | ३०७                                   |
| ट्रैक्टर       |                  | ३१६४९              | १६३४३७             | ५१६                                   |
| सुती वस्त्र    | दशलक्ष गज        | ४३४९               | ६४९६               | १४९                                   |
| ऊनी रख         | हजार गज          | १३१६४६             | २७७५८२             | २११                                   |
| रेशमी वस्त्र   | "                | ८४२२६              | ५७८३४७             | ६८६                                   |
| चमड़ेके जूते   | हजार जोड़ा       | २११ <i>०</i> ३३    | २७४३२६             | १३०                                   |
|                | 1                |                    |                    | 1                                     |

#### अधूरी छठीं योजना (१९५६-६०)

१९५६ मे २०वी पार्टी कांग्रेसने छठी योजना स्तीकार की, पर इस वर्ष १९५८ मे इसे समाप्त कर एक नथी सप्तवर्षीय योजना सन् १९५९-१९६५ के लिए तैयार की गयी है जो जनवरी १९५९ में २१वी पार्टी कांग्रेसमे स्त्रीकार करायी जानेवाली है। इस योजनाकी विशेषता अन्यत्र दी गयी हैं।

× × ×

सोवियट अर्थतन्त्रके ४० सालके विकासका यह थोड़ेमें विवरण है। अब हम जरा और विस्तारमें जाते हैं।

## संचालनमें आमृल परिवर्तन आवश्यक हो गया

१९५६ और १९५७ में रूसी नेताओंने यह महसूस किया कि औद्योगिक कारखानो

और निर्माण कार्योकी व्यवस्थामे आमृल परिवर्तन करना आवश्यक है। दिसम्बर १९५६ मे पार्टीकी सेण्ट्रल कमेटीमे श्री बुल्गानिगने तथा फरवरी १९५७ के अन्तमें सेण्ट्रल कमेटी में और मई १९५७ मे सुप्रीम सोवियटमें श्री कुक्षेवने इस विषयपर बहस छेड़ी।

सोवियट क्रांतिके एक मास बाद दिसम्बर १९१७ में सर्वहाराके राजनीतिक अधिनायक तन्त्रके साथ-साथ सर्वहाराके आर्थिक अधिनायक तन्त्रकी स्थापनाके लिए एक सुप्रीम एकनामिक कौसिल बनायी गयी थी। शुरू-शुरूमें वड़े उद्योगोंके राष्ट्रीयकरणके बाद निजी उद्योगोंके कार्यकलापोपर सरकारी नियन्त्रण वनाये रखनेकी व्यवस्थाका काम इस कौसिल के जिम्मे था। बादमे सभी उद्योग राष्ट्रके अधिकारमे आनेपर इम कौसिलने उद्योग, यातायात और कृषिके आयोजन तथा व्यवस्थाका पूरा जिम्मा हे लिया। अनन्तर अनु-भवसे यह दिखाई दिया कि राष्ट्रीय अर्थतन्त्रकी सभी शाखाओं के संचालनका काम अकेली यह कोंसिल नहीं कर सकती, इसलिए इसके हाथसे यातायात, क्रिष तथा अन्य छोटे-मोटे काम धीरे-धीरे छीन लिये गये। १९२३ मे एक कान्न वनाकर कारखानोके दिन प्रतिदिन के कामोंमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार भी कौिसलिसे छीन लिया गया। स्थानीय महत्त्वके कारखानोकी व्यवस्थाके लिए सुप्रीम एकानामिक कौसिलके समकक्ष 'गुवेर्निया एका-नामिक' नामकी प्रादेशिक कौसिलें स्थापित की गर्या। १९२६-२७ मे औसत ७२४ मजदूर काम करनेवाले देशके सबसे बडे १९८० कारखानोंके संचालनका भार सुप्रीम कौसिलके जिम्मे, औसतन ३०८ मजदूर काम करनेवाले ९४४ कारखानींपर राज्योंका और औसतन १३७ मजदूर काम करनेवाले ४१०४ कारखानोके संचालनका जिम्मा गुवेनिया कौसिलोपर था। इस प्रकार अर्थतंत्रका संचालन ऊपरसे नीचेकी ओर लक्षित था।

जैसे-जैसे देशका औद्योगिक उत्पादन बढता गया सुप्रीम कौसिलके संघटनमे भी परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया और सुप्रीम कौसिल कई कमीसरियटोंमे या वादमें कई मिनिस्ट्रियोमे वंट गयी। १९२८ से उद्योग संचालनका काम उपरसे नीचेकी ओर होता था। लोहा इस्पात, अलौह धातुओं, कोयला, तैल, विजलीघर, १४ तरहकें इंजीनियरिंग उद्योग, गृह निर्माण सामग्री उद्योग, उपभोग्य वस्तुओंके हलके उद्योग, मांस, दुग्धपदार्थ और मछली उद्योग, विजलीघर निर्माण, तैल कारखाने खड़े करना, कोयला उद्योग निर्माण तथा यातायात निर्माणकी अलग-अलग मिनिस्ट्रियां वन गर्थी थी। संधीय मिनिस्ट्रियां अपने विभागके देश भरके उद्योगोका संचालन सीधे करती थी और उनके काममे राज्यो की मिनिस्ट्रियां दखल नहीं देती थीं। विजलीघर मशीन निर्माण और रेलवे मंत्रालय इसी प्रकार काम करते थे। अन्य उद्योगोका संचालन संघ मंत्रालय राज्य मंत्रालयोंकी सहायतासे करते थे। इस प्रकार उद्योग संचालनके दो प्रकार रूसमें जारी थे।

सन् १९५६ में संघ सरकारने देशके अंदरके जलयान, मोटर यातायात और सड़कोंकी व्यवस्था राज्योंके सुपुर्द कर दी और इन तीन विभागोंके संघीय मंत्रालय बंद कर दिये। इसी प्रकार संवीय न्याय मंत्रालय भी तोड़ दिया गया और न्याय संचालनका सारा काम राज्योंको सुपुर्द कर विकेन्द्रीकरणकी अक्रिया आगे बढ़ायी गयी।

सोवियट अर्थतंत्रमे शिक्षा और संस्कृति भी आर्थिक व्यवस्थाकी आश्रित हो जाती है, क्योंकि सामाजिक उत्थानका मूलाधार औद्योगिक उत्पादन बढाना और उत्पादनका शिल्पयंत्र विज्ञान ऊंचे स्तरपर ले जाना रहता है। वस्तुतः कन्यनिस्ट समाज इन दो शब्दोंकी व्याख्या ही यह है कि जिस समाजमें वैद्धिक और शारीरिक श्रमके बीचकी सीमा रेखा अधिकसे अधिक मिट गयी हो, वह कम्युनिस्ट समाज कहाता है। यह सीमा रेखा तभी पूरी नष्ट होगी जब केवल १-२ आदमी सारे कारखानोंके यंत्रोंका संचालन दूर कहीं बैठकर केवल बटन द्वाकर करेंगे।

स्सी नेता यह मानते हैं कि रूसमें अवतक केवल सोशिल्डमकी स्थापना हुई है, कम्युनिङमकी स्थापना करना अभी बाकी है। जनताकी शिक्षाका स्तर इतना अधिक हो जायगा और टेकिनिकल कुशलता इतनी अधिक बढेगी कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियां केवल यंत्र-बलसे चलेगी, मनुष्यको शरीर-श्रम बिलकुल नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कारखाने चलानेके लिए यंत्रकुशल बुद्धिवाले श्रमिकोंकी ही केवल आवश्यकता होगी। शिक्षाका स्तर इतना बढेगा कि सारी श्रमिक प्रजा टेकिनिकल ज्ञानसुक्त होगी।

ऐसी वुद्धिमान् प्रजा अधिनायक तंत्रमे जब और यंत्र होकर नहीं रह सकती। एक समय आवेगा जब रूसको अधिनायकतंत्र छोड़ना पडेगा।

#### लोकतंत्रात्मक केन्द्रीकरण

१९५७ में रूसी कारखानो और निर्माणकार्योंके स्चालनकी व्यवस्थामे पुराने दोष दर कर नया परिवर्तन किया गया, पर रूसी नेताओंका दावा है कि हमने ऐसा करते हुए भी अर्थतंत्रमे लेनिनके 'डेमोक्रेटिक सेण्ट्रलिष्म' ( लोकतंत्रात्मक केन्द्रीकरण ) को नहीं छोडा । इसका अर्थ यह है कि अर्थतंत्र तो आयोजित होता है केन्द्र और राज्यों द्वारा और इन्हीं का कड़ा नियंत्रण उसपर रहता है, पर उसे कार्यान्वित करती है स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टियों, ट्रेड यूनियनो और अन्य सार्वजनिक संस्थाओंकी मार्फत रूसकी लाखों श्रमिक कारखानोमें, सामुदायिक खेतोपर, यह श्रमिक जनता खोजकेन्द्रां, दफ्तरों, मशीन-ट्रेक्टर स्थलोंपर स्टेशनों, स्कृलो, और सेनामे अपनी सभाओमें सरकार द्वारा प्रकाशित विचार करती है और अपने सुझाव तथा संशोधन पेश करती है। अखबारोंमें चिट्रियाँ लिखी जाती है। रूस सरकारका दावा है कि १९५७ में संचालन-व्यवस्था बदलनेके पहले श्रमिकोकी ऐसी ५ लाख १५ हजार सभाएं हुई जिनमें ४ करोड़ श्रमिक शामिल हुए। उन्होंने ११ लाख सुझाव भेजे तथा ६८ हजार चिट्रियां इस विषयपर अखबारोंमें छपीं । इसके बाद सुप्रीम सोवियटमें नयी व्यवस्था मंजुर हुई ।

स्टालिनके लौह युगमें इस प्रकारका डिमोक्रेटिजेशन नहीं चलता था इसलिए श्रमिक मजदूर उत्पादनको अपना निजका काम नहीं समझता था। अब सरकार, उत्पादन और श्रमिक इन तीनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है। संचालनकी व्यवस्था ऊपरसे नीचेकी ओर 'वर्टिकल'से बदलकर 'हारिजाण्टल' यानी क्षेत्रीय दृष्टिसे विकेन्द्रित कर दी गयी है। पहले जहां क्षेत्रीय गुवेनिया इकानामिक कोसिले होती थी जो सुप्रीम कोसिलकी संचालन दिशाके समकक्ष ही ऊपरमे नीचेकी ओर रहती थी, वे बदल दी गयी और अपने क्षेत्रके लिए पूरी तरहमे जिम्मेदार क्षेत्रीय कौसिलं स्थापित की गयी। सबसे बड़े रिशया गणतंत्रमे ६८ कोसिलं, यूक्रेन, कजाक और उजवेक इन तीन गणतन्त्रोंमें मिलाकर २४ और बाकी गणतन्त्रोंमे १-१ कोसिल बनायी गयी है। उचोगोके न्यूनाधिक्यके अनुसार आर्थिक कौसिलंके अधिकार क्षेत्रोंमें राजनीतिक सीमाओंका ही पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

मास्को और लेनिनग्राड जैमे बड़े शहरोंकी आर्थिक कोमिलोंमे विभिन्न उद्योगोंके लिए विभिन्न एडिमिनिस्ट्रेशन बोर्ड बनाये गये हैं। इन कोसिलोको भिनिन्ट्रियों जैमे अधिकार दिये गये हैं और कारखानोंके डाइरेक्टरोंके अधिकार दिये गये हैं और कारखानोंके डाइरेक्टरोंके अधिकारोमें भी वृद्धि की नयी हैं। वोडींमें कौसिलोंके, कारखानोंके, पार्टीके, ट्रेड यूनियनोंके प्रतिनिधि रहते हैं।

अर्थतन्त्रके विकेन्द्रीकरणमे एक बहुत भारी खतरा भी निहित है। विकेन्द्रित इकाइयां कहीं आगे जाकर अपनेतक ही देखने न लग जाय इसलिए उनके ऊपर नजर रखनेका काम प्लानिग कमेटीके जिम्मे सौपा गया है। विकेन्द्रीकरणसे इस कमेटीको अब पहले जैसे छोटे-मोटे काम नहीं देखने पडते, यह मर्वराष्ट्रीय दृष्टिसे सारे सोवियट संबके लिए अर्थ-नियोजन करती है। आर्थिक योजनाओपर लोगोंके रहन-सहनका स्तर बढना, उनकी सांस्कृतिक, कला-विषयक और स्वास्थ्यविषयक उन्नति निर्भर रहती है ऐसा माना जाता है। इसलिए ये सारे विषय राष्ट्रीय और राज्यीय प्लानिग कमेटियोके अधिकार क्षेत्रमे रहते हैं। एक साइण्टिफिक और टेकनिकल कमेटी है जो इस विषयकी शिक्षाके लिए और नये-नये प्राविधिक खोजोको उद्योगोमे लगानेके लिए जिम्मदार है। आज रूसमे उच्च शिक्षा प्राप्त ६० लाख प्राविधिक है। यंत्रशिल्पमें उन्नति ,तभी सम्भव है जव प्राविधिक जनशक्ति बराबर प्राप्त होती चलें। जितने प्राविधिक हर साल ट्रेनिंग शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ ते हैं या पास होकर बाहर निकलते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी रहती है। दिनयाके और किसी भी देशमे प्रतिवर्ष इतने प्राविधिक नहीं तैयार होते ऐसा रूसी नेताओंका दावा है। पहले 'स्टेट कमेटी आन न्यू टेकनिक्स' यह काम करती थी, पर वह कारखानोंके श्रमिकोंके अनुभवोका लाभ नहीं उठाती थी। नयी कमेटी श्रमिकोंको खोज करनेको उत्साहित करती है और देश-विदेशकी वैज्ञानिक और इक्षीनियरी प्रगतिका अध्ययन कर उसका उपयोग सोवियट उद्योगोको आगे बढ़ानेमे करती है तथा इस मम्बन्ध का साहित्य भी प्रकाशित करती है।

देशभरके अधिकांश रिन्तर्स इन्स्टीट्यूट और डिजार्शनग ब्यूरो इकानामिक काँसिलो के अधीन रखे गये हैं।

वैज्ञानिक-प्राविधिक कमेटीके अतिरिक्त पुरानी 'स्टेट कमेटी आन 'कन्स्ट्रक्शन'का अस्तित्व अव भी कायम रखा गया है। इसी प्रकार पुरानी 'स्टेट छेवर एण्ड वेजेज कमेटी' भी कायम है।

फरवरी १९५८ में सभी इकानामिक कौसिलोंकी एक कानफरेन्स हुई थी जिनमें इस नये परिवर्तनका लेखा-जोखा लिया गया । यह रिपोर्ट मिली कि इस परिवर्तनसे उत्पादनकी गित निश्चित रूपसे तेज हुई है और उत्पादनके नये-नये छिपे साधन उपलब्ध हुए; संचालन-ध्यय कम हुआ तथा श्रमिकोंमें जो छिपी प्रतिमा थी वह जागृत हुई।

सोवियट संघकी राष्ट्रीय अर्थन्यवस्था १९५६ और १९५७ में योजनानुसार निश्चित अग्र गितसे आगे वही और बीसवीं कांग्रेसने जो रुक्ष्य निश्चित किये थे वे पूरे हुए। में इसीलिए कहता हूं कि १९५५ में सोवियट संघ प्रगल्म और वयस्क हुआ। अब उसमे यह इढ विश्वास जागृत हुआ कि हम अब १९५९ से १९६५ तक सात सारुकी दीर्घ अवधिकी आर्थिक योजना एक साथ बनायें। अभीतक रूसको अपनी आवश्यकताकी भारी और हरुके उद्योगोंकी सभी चीजें अपने यहां बनानी पड़ती थी, जिससे कभी एक चीजकी कमी होती थी तो कभी दूसरी चीजका अभाव हो जाता था, पर दितीय महायुद्धके बाद दुनिया के छोटे-बडे १२ देशोमें समाजवादी शासनोकी स्थापना हो चुकी थी और वाणिज्य व्यापार सव एक दूसरेके पूरक हो जा सकते थे।

पहलेकी पनवर्षीय योजनामें और नयी सप्तवर्षीय योजनामे भी भारी उद्योगोंपर विशेष जोर दिया गया है, अन्तर केवल इतना ही है कि नयी सप्तवर्षीय योजनामे रासायनिक उद्योगोपर पहलेसे अधिक जोर दिया गया है क्योंकि ज्ञान-विश्वानकी अद्यतन प्रगतिके साथ रहनेवाला सोवियट संघ यह अच्छी तरह जानता है कि नया युग प्लास्टिक युग है। रासायनिक प्रयोगशालीय (भूमिस उत्पन्न प्राकृतिक नहीं, पर वैज्ञानिक प्रयोगशालोय (भूमिस उत्पन्न प्राकृतिक नहीं, पर वैज्ञानिक प्रयोगशालोय (भूमिस उत्पन्न प्राकृतिक नहीं, पर वैज्ञानिक प्रयोगशालोकों रासानिक पदार्थोंसे कृत्रिम रूपसे मनुष्य-निर्मित) पदार्थोंके निर्माणसे कृषियोग्य भूमिका भार घटता है। उसमे वदती हुई जनसंख्याको आवश्यकताको पूर्तिके लिए अधिकाधिक खाद्यात्र पैदा किया जा सकता है तथा उत्तर-परती जमीन कृषि-योग्य बनायी जा सकती है। इधरके वर्षोंमें, उद्योगोको व्यवस्थामें जो ज्यान्य किया गया वह नयी सप्तवर्षीय योजनामे भी कायम रखा गया है। पर योजनामे निश्चित आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति तभी सम्मव है यदि इस बीच रूस तृतीय महायुद्धमें न उल्झ जाय। रूसके नये नेताओंको अब यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि सोवियट समाजवादी अर्थतंत्र पर चलकर और दुनियाके बारहों समाजवादी देशोंकी अर्थ व्यवस्थाओंको एक दूसरेकी पूरक बनाकर पूंजीवादके सिरमौर अमेरिकाको १५ सालके अन्दर पछाड़ा जा सकता है

और रशिया तथा अफ्रीकांके नये स्वाधीन हुए और होनेवाले स्वतंत्र गरीब देशोंको आर्थिक और सांस्कृतिक सहायता देकर अपना मित्र बनाया जा सकता है। रूसी नेता अब सालमे एकाधिक बार पुरानी आदतके कारण संसार-व्यापी कम्युनिस्ट क्रांतिकी बात करते हैं, अन्यथा अधिक जोर विभिन्न राजनीतिक पद्धतियोके शांतिपूर्ण सहअस्तित्वकी वातपर और युद्धकी निन्दा तथा शांतिकी आवस्यकतापर, देते रहते है।

इस समय दुनियाके बारह देशोमें समाजवादी (कम्युनिस्ट एकतन्त्रवादी) सरकारे स्थापित हैं। पहली कम्युनिस्ट क्रांति रूसमें हुई और सोवियट संव इस समय कम्युनिस्ट देशोंमें सबसे अधिक शक्तिशाली है, दुनियामें अमेरिकाका मुकाबला वहीं कर सकता है, इसलिए इन बारहो कम्युनिस्ट देशोंका नेतृत्व सोवियट संवको प्राप्त हो जाता है। इन बारहके अलावा यूगोरलाविया भी कम्युनिस्ट देश है, पर यूगोरलावियाने रूसका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया है और चीन भी इतना बड़ा है कि रूसको उसे अपने तुल्यवल मानकर अपनी बराबरीका ही सम्मान देना पड़ रहा है।

दुनियाके साधनोमें कम्युनिस्ट गुटका क्या हिस्सा है यह नीचे दिया जा रहा है— १२ कम्युनिस्ट देश—(१) सोवियट संब, (२) चीन, (३) अलबेनिया, (४) बलगेरिया, (५) हंगरी, (६) डिमोक्नेटिक रिपब्लिक आफ वियेटनाम, (७) जर्मन डेमोक्नेटिक रिपब्लिक, (८) डिमोक्नेटिक पीपुल्स रिपब्लिक आफ बोरिया, (९) मंगोलिया, (१०) पोलैप्ड, (११) हमानिया और (१२) चेकोस्लोबाकिया है।

#### रूसी गुटके साधन

|             | (प्रतिशत)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अमेरिका     | कम्युनिस्ट दल (केवल रूस)                                                   | दुनियाके अन्य देश                                                                                                                                                                                                                |
| ६ प्रतिशत   | ३५ प्रतिशत (७)                                                             | ५९ प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                       |
| ø           | २६ (१६ ६)                                                                  | ६७                                                                                                                                                                                                                               |
| ३७ (१० करोड | २४ (१७) (४ करोड़ ८७ लाख                                                    | ३९                                                                                                                                                                                                                               |
| ४५ लाख टन ) | 'टन)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| २६          | <i>३७</i> °८ (१९°३)                                                        | ३६'२                                                                                                                                                                                                                             |
| ४२          | १२ (१०)                                                                    | ४६                                                                                                                                                                                                                               |
| ४५          | १७                                                                         | ३८                                                                                                                                                                                                                               |
| ४१          | १८ (११)                                                                    | ४१                                                                                                                                                                                                                               |
| २५          | 3                                                                          | ७२                                                                                                                                                                                                                               |
| ३४          | २५'८ (१८'१)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | १७ (१४:८)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | २७'६ (२३'६)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ६ प्रतिशत<br>७<br>१७ (१० करोड<br>४५ लाख टन )<br>२६<br>४२<br>४५<br>४५<br>२५ | अमेरिका कम्युनिस्ट दल (केवल रूस )<br>६ प्रतिशत ३५ प्रतिशत (७)<br>७ २६ (१६६)<br>३७ (१० करोड २४ (१७) (४ करोड़ ८७ लाख<br>४५ लाख टन ) टन )<br>२६ ३७ ८ (१९ ३)<br>४२ १२ (१०)<br>४५ १७<br>४१ १८ (११)<br>२५ ३४ २५ ८ (११)<br>२५ १७ (१४ ४) |

| १२०       |    | वदलते रूसमें |  |  |
|-----------|----|--------------|--|--|
| सीमेंट    | २४ | २१'१ (१०'९)  |  |  |
| स्ती वस्त | २७ | २७'६ (१२)    |  |  |
| शकर       |    | १८'६ (१०'६)  |  |  |
| रुई       |    | ३१४ (१५.८)   |  |  |

#### रूसो बजट

१९५७ के सोवियट संघके वजटमे आय ६,१७,००,००,००,००० (६ खरब १७ अरब) रूवळ कृती गयी थी। इसमे ८५ प्रतिशत आय समाजवादी अर्थव्यवस्थाके कारण होती हैं और वाकी १५ प्रतिशत जनतासे करके रूपमे वस्रूळ की जाती हैं। कर अधिक रहता है या कम इसका महस्व इसळिए नहीं मानना चाहिये कि एककी घटबढ़ दृसरेंसे पूरी की जा सकती है। राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय यश कमानेकी दृष्टिसे सरकारकी नीति कर हमेशा कम करते जानेकी ओर रहती हैं। प्रजाको खुश करनेके ळिए वह चीजोंके माव भी गिराती जाती है, पर उद्योग व्यवसायको खूब बढ़ानेसं चीज वनानेका खर्च कम होता जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्थासे होनेवाळी आय घटनेके वजाय बढ़ती ही जाती है।

समाजवादी अर्थव्यवस्थाके अन्तर्गत आयकी सबसे बड़ी मद कारखानो और आर्थिक संस्थाओंसे जमा होनेवाला मुनाफा है। थोकभाव और खुरदां भावोने जो अन्तर होता है वह सारा 'टर्नओवर टैक्स' कहाता है और सरकारके पास जमा होता हैं। १९५७ के वजटमे इस मदमे सोवियट सरकारकी आमदनी २ खरव ७५ करोड ६ वल थी। कारखानो और सहकारी संस्थाओंको सरकार कचा माल देती है। तैयार मालकी थोक और खुरदा दोनों कीमने भी सरकार ही निश्चित करती है। इसलिए यह रकम वस्तुतः मुनाफा नहीं मानी जाती, पर सरकारी अर्थनीति और मृत्यनीतिके परिणामस्वरूप हुई आय समझी जाती है।

इसके अलावा सरकारी कारखानोंको मुनाफा भी होता है। कारखानोका खर्च और निश्चित रिजर्न फंड निकाल देनेके बाद जो मुनाफा वचता है वह सरकारका होता है क्योंकि सारा सोवियट संव ही एक वहुत वडी व्यापारी कंपनी है जिसे सोवियट सरकार चलाती है। १९५७ के वजटमें मुनाफेसे १ खरब १६ करोड़ रुपया आय रखी गयी थी।

मामुदायिक कृषि फार्म आदि सहकारी संस्थाएं सरकारको आय-कर देती है। बजटमे यह आय ९ अरव ६० करोड़ रूबल थी। अन्य सहकारी संस्थाओंसे ५ अरव ९० करोड़ आयकर मिळनेकी बात बजटमे थी।

आयके साधनोंमें अन्य कर, सरकारी कर्जे और सेविंग वैकोंमें जमा रकमे भी मानी जाती हैं। जनतासे जो कर लिये जाते हैं उनका धन पूरे वजटका केवल ८ं० प्रतिशत था। सरकारने भविष्यमें अब सरकारी कर्ज कागज जनताके हाथ वैचनेकी नीति त्याग

देनेका निश्चय किया है क्योंकि १९५७ में जनताने पिछले सालसे ४७ प्रतिशत ही ऋण-पत्र खरींदे।

जनताको आयकर और अविवाहित तथा छोटे परिवारका कर देना पडता है। देहात की जनताको कृषि कर १ प्रतिशतकी दरसे देना पड़ता है। जनताको इसके बदले मुक्त चिकित्सा, मुक्त शिक्षा, वृद्धापकाल और अपंगताकी पेशनें आदिका लाभ सरकारसे मिलता है।

१९५७ के बजटमे सरकारने अपनी आयसे २ खरव ४४ अरव ५० करोड़ और सरकारी कारखानो तथा अर्थ संस्थाओसे १ खरव ३१ अरव ५० करोड स्वल राष्ट्रीय अर्थनीतिमे नयी पूंजीके रूपमे लगाया था।

#### ( १८ )

## सोवियट संघकी त्रान्नकी विशेषताएँ

सोवियट संघ क्षेत्रफलमें दुनियामे सबसे बड़ा और जनसंख्याकी दृष्टिसे चीन और मारतके बाद तीसरे नम्बरका देश हैं। सारी दुनियाकी स्थल-भूमिके छठें भागपर यह फैला है। इसकी सीमापर नारवे, फिनलैण्ड, पोलैण्ड, चेकोस्लोबाकिया, हंगरी, हमेनिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन और कोरिया देश हैं। साधारण धारणा है कि भारत और पाकिस्तानकी सीमाएं उत्तरमें सोवियट संबसे मिलती हैं, पर यह गलत है। सोवियट संबक्त क्षेत्रफल ८६ लाख ४६ हजार ४०० वर्गमील है। यानी यह अमेरिकासे तिगुना और भारतसे ७ गुना बड़ा है। इसकी सीमाकी कुल लंबाई ३७२६० मील है।

इस समय संवमें जो २० करोड़ प्रजा है उसकी तीन चौथाई क्रांतिके बाद सोवियट शासनकालमें पैदा हुई है। संवमें विभिन्न १०० जातियों और राष्ट्रीयताके लोग रहते हैं जिनमें सबसे अधिक रूसी है।

सोवियट संबक्ते संविधानके अनुसार संबक्षी आर्थिक नींव समाजवादी अर्थ-व्यवस्था है तथा उत्पादनके साधनोंपर समाजका अधिकार है। मनुष्य द्वारा मनुष्यके द्वोषणका, उत्पादनके साधनोंके निजी हाथोंमें रहनेका और पृंजीवादी अर्थ-व्यवस्थाका उसमे सम्पूर्ण उच्चाटन किया गया है। सार्वभौम सत्ता श्रमिकों और कृषकोकी समाजवादी सरकारमें मानी गयी है।

अर्थ-व्यवस्थाका मूलाधार भारी उद्योग-धन्ये माना गया जिसके कारण नगरों, कसर्वों और नयी-नयी शहरी बस्तियोंकी संख्या तेजीसे बड़ी। शहरी आवादी तिगुनी

वढ़ी। १९२६ और ५७ के बीच ६१८ नगर और कस्वे तथा ११७५ शहरी बस्तियां बसायी गर्या। १९२६ में १ लाखसे ऊपर आबादीवाले नगर ३१ थे, १९५६ में इनकी संख्या १३५ हो गयी। ५ लाखसे ऊपरकी आबादीवाले शहर १९२६ मे ३ थे, १९५६ मे २२ हो गये।

शोषक जमीदार और पूंजीदार वर्ग समाप्त हो गया है। केवल दो ही मित्र वर्ग श्रिमिक और कुषक अस्तित्वमे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग भी इन्हीं दो वर्गोंके अंगभृत माना जाता है। १९५६ में कारखानों, दफ्तरों तथा अन्यत्रके श्रिमिकों और उनके परिवारके सदस्योंकी कुल जनसंख्या ११ करोड़ ७० लाख थी। सामुदायिक कृषक और सहकारी संस्थाओंसे सम्बद्ध हस्तकौ शलवालोकी ८ करोड़ २० लाख और व्यक्तिगत कृषकों तथा गैर-सहकारी हस्तकौ शलवालोकी जनसंख्या केवल १० लाख थी।

राजनीतिक सत्ताका मूलाधार श्रमिक जनताके प्रतिनिधियोंकी सोवियटें होती है। सोवियटोंका चुनाव सार्वजिनिक, समान और प्रत्यक्ष पर ग्रप्त मतदानसे होता है। इसमें जाति, राष्ट्रीयता, स्त्री-पुरुष, धर्म, सामाजिक अवस्था, साम्पत्तिक अवस्था या पिछली कारगुजारियोंके कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाता। १८ वर्षसे ऊपरके सभी नागिरिकोंको स्थानीय सोवियट प्रतिनिधि चुननेका, २३ सालके ऊपरके नागरिकोंको सुप्रीम सोवियटके सदस्य चुननेका और २१ सालके ऊपरके सभी नागरिकोंको राज्योंकी सुप्रीम सोवियटोंके सदस्य चुननेका मताधिकार होता है। स्त्रियोंको पुरुपोंके समान ही अधिकार है। सोवियटोंमें उनकी संख्याएं इस प्रकार है।

|                                              | कुल       | स्त्री   | स्त्री-सदस्योंका |
|----------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
|                                              | सदस्य     | सदस्य    | प्रतिशत          |
| सुप्रीम सोवियट ( १९५४ )                      | १३४७      | ३४८      | २५.८             |
| संघ राज्योंकी सुप्रीम सोवियटें ( १९५५ )      | ५२७१      | १७००     | <b>३२</b> •३     |
| स्वतन्त्र गणराज्योंकी सुप्रीम सोवियटें(१९५५) | १९४४      | ६०७      | <b>३१</b> •२     |
| स्थानीय सोवियटे ( १९५७ )                     | १५,४९,७७७ | ५,७३,१६४ | ₹७.०             |

सोवियट संव १५ बरावरीके सोवियट समाजवादी गणतत्रोंका संघ है। विधानतः इनमेंसे कोई भी संघसे अलग हो सकता है और किसी विदेशी राष्ट्रके साथ सीधा सम्बन्ध भी स्थापित कर सकता है। विधानमे ये दो अधिकार होनेपर भी व्यवहारमें कोई इन अधिकारोंका उपयोग करनेकी बात स्वम्रमें भी नहीं सोच सकता—वैसे सोवियट संवके साथ उसके दो घटक यूकेन और बाइलोरिशया गणतत्र संयुक्त राष्ट्रसंघके स्थापक सदस्य रहे हैं।

सोवियट संवकी सर्वोच्च शासकीय सत्ता सुप्रीम सोवियटमे रहती है। सुप्रीम सोवियटमें संव सोवियट और राष्ट्र सोवियट ये दो बराबरीके अधिकारके दो सदन ४ साल के लिए चुने जाते हैं। सुप्रीम सोवियट अपनी प्रेसिडियम सभा चुनता है जिसमें १ अध्यक्ष और १५ घटक राष्ट्रोंके १५ उपाध्यक्ष रहते हैं। संबक्षी सर्वोच्च सत्ता संबीय सुप्रीम सोवियटके पास रहती हैं। सवोच्च शासकीय सत्ता संबके कौसिल आफ मिनिस्टर्स (मित्रपरिषद्) में और गणतत्रोंकी शासन सत्ता गणतत्रोंके कौसिल आफ मिनिस्टर्स रहती हैं। रूसी संबमे बारह स्वतत्र गणतत्र और जर्जिया गणतत्रमें दो गणतत्र सिम्मिलित हैं। इनकी अलग-अलग सुप्रीम सोवियटें और मित्रपरिषदें है।

कात्युन्तर ४० वर्षों १८ सालकी अविष, गृहयुद्ध, द्वितीय महायुद्ध और युद्धोत्तर युनिनर्माणमें व्यर्थ जानेपर भी देशका औद्योगिक उत्पादन प्रति वर्ष औसत १० प्रतिशत—१९१३ और १९५७ के बीच ३३ गुना तथा १९१७ और १९५७ के बीच ४६ गुना वढ़ा है। १९५७ में आठ दिनमें जितना उत्पादन होता था उतना १९१७ में पूरे सालभ्ममें होता था। स्टालिन युगमें भारी उद्योगोंपर यानी उत्पादनके साधनोंके उत्पादक उद्योगोंपर मोग्य पदाथोंके उत्पादनसे अधिक जोर देनेके कारण प्रथम श्रेणीके उत्पादनकी बहोत्तरीकी गति और भी अधिक तेज थी। भारी उद्योगोंकी वृद्धिसे, मार्क्सवादके अनुसार, प्राविधिक दक्षता, श्रमिकोंकी उत्पादनशिक, राष्ट्रकी सुरक्षा, कृषिकी उन्नति और भीग्य पदार्थोंके उत्पादनमें भी वृद्धि होती है।

द्वितीय महायुद्धकालमें अमेरिकाका औद्योगिक उत्पादन जहां प्रति पर्ष ९'८ प्रतिशत गितिसे बढ़ा वहां रूसकी कुल राष्ट्रीय हानि ६७९ अरव रूवलकी हुई। सबसे अधिक हानि रूसी राज्यमें २५५ अरव, यूक्रेनमे २८५ अरव और वाहलोरिशयामें ७५ अरव रूवलकी हुई। सोवियट संघके १७१० कस्बे, ७० हजार प्राम, ६० लाख मकान, ३१८५० कारखाने, ६५००० किलोमीटर लंबी रेल लाइने, ४१०० रेलवे स्टेशन, १८००० सामुदायिक खेत, १८७६ सरकारी खेत, २८९० मशीन ट्रैक्टर स्टेशन, ७० लाख घोड़े, १ करोड़ ७० लाख दुवारू चौपाये, २ करोड़ सूअर, २ करोड़ ७० लाख मेड- बक्तियाँ, ४० हज़ार अस्पताल, ८४००० स्कृल और ४३००० लाइब्रेरियाँ नष्ट हुई। २॥ करोड़ लोग वेघरके और ४० लाख कारखानोके अमावमें वेकार हो गये थे।

फिर भी कुल औद्योगिक उत्पादनमें १९५६ में यूरोपीय देशों में रूसका पहला और दुनिया भरमें दूसरा नम्बर था। पर प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादनमें वह अभी वहुतसे देशोंसे पीछे हैं। वृद्धिकी उसकी गति लेकिन इतनी तेज हैं कि बीचमें ही महायुद्ध न छिड़ा तो वह इन देशोंके आगे बहुत शीव्र निकल जायगा।

श्रमिकोंकी उत्पादन क्षमता हर एक पंचवर्षीय योजनामें बढ़ती गयी है। पहली योजना (१९२८-३२) में ५१ प्रतिशत, दूसरी (१९३३-३७) में ७९ प्रतिशत, युद्धकाल पूर्वमें तीन वर्षकी तीसरी और युद्धोत्तर चौथी योजना (१९३८-१९४०—१९४६-१९५०) में ६९ प्रतिशत और पांचवी योजना (१९५१-५५) में ६८ प्रतिशत और पांचवी योजना (१९५१-५५०)

श्रम ही कम्युनिज्मका आद्य दैवत होनेके कारण रूसमे श्रमिकोको हीरोकी पदिवयां, हीरोके सुवर्ण तमगे, आर्डर आफ लेनिन, रेड बैनर, बैज आव आनर, श्रमवीर और उल्लेखनीय श्रमिक तमगे दिये जाते है। १९१८ से १ अप्रैल १९५७ तक इस प्रकार १४ लाख ५ हजार १३८ श्रमिक सम्मानित किये जा चुके हैं। इनमेसे ७४८१ को हीरोकी पदवी, २७ को हीरोके स्वर्णपदक, ८१५६२१ को अन्य सम्मान (आर्डर) और १५,८२,००९ को विभिन्न तमगे दिये गये।

८ नवंबर सन् १९१७ को सोवियटोंकी द्वितीय कांफ्रेसमें कानून पास कर जमींदारों, राजाओ और मठोके खेत बिना मुआवजेके ले लिये गये। सारी भूमिपर राष्ट्रका अधिकार स्थापित हो गया। व्यक्तिगत धनी किसानोकी जमीन भी सरकारी हो गयी। इन्हें रूसमे कुलाक कहते है।

१९२४ तक रूसमें खुरदा वाणिज्य व्यवसाय और दूकानकारी निजी हाथोंमें ही थी। १९३१ में इसका भी सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो गया। सारा वाणिज्य व्यापार अब या तो सरकारके हाथमें या सहकारी संस्थाओं हाथमें या सामुदायिक कृषिवाजारोंमें सामुदायिक कृषकोंके हाथमें है।

क्रांतिके वाद रूसमे प्राकृतिक गैसका विलक्षुल नया उद्योग खुला। प्राकृतिक गैस कोयले और तेलसे सस्ती पड़ती है और इसके कारखाने बनानेमे भी कम खर्च लगता है। पाइप लाइनोंमे यह बहुत दूर-दूरतक ले जायी जा सकती है।

द्वितीय महायुद्धके शुरू होनेके समयतक रूस विदेशोसे कोई व्यापार नहां करता था। महायुद्धके बादसे विदेशी व्यापार बढ़ने छना है।

रूसकी सबसे बडी सफलतामें एक यह है कि वहां वेकारी और दरिद्रताका अव नाम नहीं।

दूसरी बड़ी सफलता निरक्षरताका अन्त है।

तीसरी सफळता स्त्री अब दास नहीं रही । आर्थिक, शासकीय, सांस्कृतिक, राज-नीतिक तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रोमें वह पुरुषके बराबर हो गयी है। पुरुषमें और उसमें जो प्राकृतिक विषमता है उसकी भौतिक पूर्तियां सरकार करती है।

मकानोंकी व्यवस्था सरकार करती है। किराया मासिक बजटका ४ या ५ प्रतिज्ञत पड़ता है। कारखानो और निर्माण कार्योंमे श्रीमकोंकी आय १९१३ और १९५६ के बीच ५ गुना और किसानोकी ३ गुना बड़ी है।

स्वास्थ्य चिकित्सामे उन्नतिके कारण मृत्युसंख्या बहुत वटी है और मनुष्यकी औसत उम्र जारकालीन उम्रसे दूनी हो गयी है।

रूसमें जो नयी सप्तवधीय योजना (१९५९-६५) बन रही है उसमें सर्वाधिक जोर रामायनिक उद्योगोपर दिया जानेवाला है। अमोनिया, रबड, बोल, रेजिन, शराव, मिथेनाल, एसी टोन, फेनिलिक एसिड, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, वानिश, रंग, दवाएं और सुगन्धि द्रव रासायनिक उद्योगोंसे बनाये जा रहे हैं। इसमें कृषिजन्य कच्चे मालकी बहुत बचत हो जाती है और भोग्य पदार्थोंके अधिक उत्पादनके लिए साधन मिल जाते हैं। रासायनिक स्पिरिट शराबोंसे जो जैसे अन्नों और आलू जैसे पदार्थोंकी बचत होती है जो खाद्यके काम आती है।

सोवियट संबकी एक तिहाई भूमिपर जंगल होनेके कारण और लकड़ीका उपयोग अब जलानेके लिए ईं धनके रूपमे न होनेके कारण सारी लकड़ी निर्माण कार्यके लिए मिल जाती है। जंगलोंमें सेल्यूलोज और कागजके असंख्य कारखाने खोले गये है।

बाजारमे चीजोंके दाम और श्रमिकका वेतन इन दोनोकी तुल्ना की जाय तो महंगाई अधिक मालूम होती है। पर सरकार सामाजिक सुरक्षाके लिए श्रमिकोंको बीमा, पेंशन, अधिक बच्चोवाली माताओंको और अविवाहित माताओंको सहायता, निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जच शिक्षाके छात्रोंको वजीफे, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त या कम खर्चपर सैनिटोरियमों और छुट्टीघरोंमें रहनेकी व्यवस्था तथा अन्य कई आर्थिक भत्ते और सहायता अपनी ओरसे करती हैं। जनताकी सहायताके ये साधन बढ़ाये ही जाते जा रहे हैं। वेतन बढ़ रहे हैं और चीजोंके दाम धीरे-धीरे घटाये जा रहे हैं। इससे खुशहाली बढ़ती ही जायगी। कामके घण्टे दे से घटाकर ७ किये गये है। शिनवारको २ घण्टे कम काम करना पड़ता है। निवारको पूरी छुट्टी रहती है। सालमें सवेतन छुट्टी केवल १२ दिन मिलती है। वेतन कामके घण्टे, गुण और मात्रापर निर्मर होनेके कारण रिववारकी छुट्टीका वेतन नहीं मिलता।

दूकानोमे अव भोज्य-भोग्य सामग्री और वरेलू उपयोग तथा सांस्कृतिक उन्नति के साथनोके सामानोंकी विक्री वढ रही है। मांस, मछली, मक्खन, दुग्थपदार्थ, शक्तर, मिठाई, कनी, सूती, रेशमी, सिले-बुने वस्त्र, मोजे, जूते और साबुनकी विक्री सन् १९३२ की छुलनामे तिगुनीसे लेकर वाईस गुनीतक वढ़ गयी है। सामानोंमें १९५६में ४४ हजार पियानो, १ लाख ६२ हजार वेकुअम क्लीनर, १ लाख ९३ हजार कपड़ा थोनेकी मशीने, २ लाख १४ हजार रेफिजरेटर, २ लाख ६२ हजार मोटर साइकिलें, ५ लाख ८३ हजार टेलिविजन सेट, १ करोड ११ लाख २० हजार केमरे, २ करोड़ १ लाख २० हजार सिलाईकी मशीनें, ३ करोड़ ४ लाख ८० हजार वाइसिकलें, ३ करोड़ ६२ लाख ८० हजार रेडियो, और २१ करोड़ १३ लाख ८० हजार पडियां विक्री।

१९५६मे देश भरमें १ लाख २७ हजार ५०० सरकारी स्टोर थे जिनमे २०० तो सब चीजें मिलनेवाले वड़े-बड़े डिपार्टमेण्ट स्टोर थे। सबसे अधिक दूकानें दवाओंकी १३,८००, विसातवानेकी ६५०० और कितावोंकी ६४०० थी।

**१९५७में** जनसंख्याके प्रति १००००के पीछे रूसमे १७ डाक्टर और ७० अस्पताली इाय्यारं उपलब्ध थी । चिकित्सा मुफ्त होती है । १९५६में रूस भरमे २१०२ सैनिटोरियम थे जिनमे २८९०० शय्याएं थी। रात्रि-सैनिटोरियम ८५७ थे जिनमे ३१००० शय्याएं थी। छुट्टी वर ९०० थे जिनमे १५९०० शय्याएं थी। श्रिमिकोंको २० प्रतिशत चार्ज देना पड़ता है। १९५६मे ५० लाख श्रमिकोने और ६० लाख बालकोने इनका उपयोग किया।

१९५७में वृद्धापकाल, अपंगता, लम्बी नौकरी तथा अन्य पेशनें ७२ लाख लोगोंको, कर्ता मृत हुए २१ लाख परिवारोंको तथा अपंग सैनिकोंको और उनके ८७ लाख परिवारवालोंको पेंशने की गर्यीं।

१९५६मे काम करनेवाली स्त्रियोंकी कुल संख्या रूसभरमे मिलाकर २ करोड़ ३६ लाख थी। १९२९ से १९५६ तक स्त्रियोंका प्रतिशत २७ से बढकर ४५ हो गया।

१९५७में रूसमें २७५६ विश्वान शालाएं थी। क्रांतिके पहलेकी संख्यासे यह ९॥गुनी अधिक है। १९५६में १ अक्टूबरको रिसर्च करनेवालोंकी संख्या २ लाख ३९ हजार ९ सौ थी। हर एक राज्यमें १ और संवकी १ इस प्रकार देशभरमें १६ विश्वान अकादिमयां है जिनके सदस्योकी कुल संख्या १४२२ है और सम्बद्ध अकादिमयोकी संख्या ६७७ है। इनके अतिरिक्त कला, चिकित्सा, शिक्षा, मार्वजनिक निर्माण और वास्तुविश्वानको भी अकादिमयां है।

:0:--

( १९ )

# सोवियट शासनकीं पिछले ४० वर्धकी पार्पियाँ

## जनसंख्या और क्षेत्रफल

|      | (करोड़)          | ( करोड वर्ग कीलोमीटैर ) |
|------|------------------|-------------------------|
|      | कुल शहरी यामीण   |                         |
| १९१३ | १५-९२ २-८१ १३-११ | २•१७                    |
| १९४० | १९.१७ ६.०६ १३.४१ | २ <b>.२१</b>            |
| १९५६ | २० ०२ ८ ७० ११ ३२ | २•२४                    |

| सोवियट शासनकी पिछले ४० | वर्षकी प्राप्तियाँ | १२७ |
|------------------------|--------------------|-----|
|------------------------|--------------------|-----|

#### वर्गवार जनसंख्या

|                                                                                | १९१३         | १९२८         | १९३७         | १९५६         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| कारखानों, पेशों और दफ्तरोमे<br>काम करनेवाले श्रमिक<br>सामुदायिक कृषक और सहकारी | १•७०         | १·७६         | <b>३</b> •६२ | <i>५</i> -९५ |
| सामुदाायक क्षपक जार सहसारा<br>हस्त उद्योगवाले                                  |              | •२८          | ५.७९         | 8.00         |
| स्वतन्त्र कृषक और गैरसहकारी<br>हस्तउ द्योगवाले और कलाकार                       | <b>६</b> •६७ | ७४९          | • ધ્વલ       | -04          |
| जमींदार, बड़े और छोटे ग्रामीण<br>धनिक व्यापारी और धनी कुषव                     |              | · <b>૪</b> ૬ |              | ***          |

## घटक गणतंत्रोंकी जनसंख्या और क्षेत्रफल

|                | ( ভাৰ )     | ( हजार वर्ग कीलोमीटर )    | राजधानीका नाम       |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| (१) रशिया      | ११३२        | <i>७७०७</i>               | मास्को              |
| (२) यूक्रोन    | ४०६         | ६०१                       | किएव                |
| (३) बाइलोरिशया | ۷٥          | २०८                       | मिन्स्क             |
| (४) उजबेक      | <i>હ</i> ફ  | ४०९                       | ताशकंद              |
| (५) कजाक       | ८५          | २७५६                      | आल्मा आटा           |
| (६) जाजिया     | ४०          | 90                        | टिव <b>लीसी</b>     |
| (७) अजरबैजान   | ३४          | ۷۵                        | वाकू                |
| (८) लिथुआनिया  | २७          | ६५                        | विल्नियस            |
| (९) मोल्डेविया | <b>ર</b> ૭  | \$8                       | किशिनेव             |
| (१०) लैटविया   | २०          | ६४                        | रीगा                |
| (११) किरगिज    | १९          | १९८                       | <b>फुन्झ</b>        |
| (१२) ताजिक     | १८          | १४२                       | स्टालिनाबाद         |
| (१३) आमीनिया   | १६          | . ३०                      | येरेवान             |
| (१४) टकमेन     | ११          | 3 866                     | आइकाबाद             |
| (१५) इस्टोनिया | १           | •                         | टालिन               |
| सोलहवॉ करेलो   | -फिनिश गणतं | त्र १९५६ मे रिशया गणतंत्र |                     |
| सम्मिलित कर    | लिया गया    |                           | पेट्रोजावोत्स्क<br> |
| कुल संघ        | २०,०        | २ २२,४०,४                 | <b>:</b>            |

#### आर्थिक विभागोंके अनुसार जनसंख्या

(प्रतिशत)

|                                             | १९१३ | १९५६       |
|---------------------------------------------|------|------------|
| उद्योग, निर्माण, यातायात और संवहन           | ११   | <i>७</i> इ |
| कृषि और जंगल                                | ৩५   | ४३         |
| शिक्षा-स्वास्थ्य                            | १    | ९          |
| व्यापार, वस्र्ला, सामान और प्राविधिक सम्लाई |      |            |
| करनेवाली एजेन्सियां, सरकारी कर्मचारी आदि    | १३   | ११         |

#### समाजवादी अर्थव्यवस्था

(प्रतिशत)

|                         | १९२४ | १९२८ | १९३७          | १९५६           |
|-------------------------|------|------|---------------|----------------|
| मूल उत्पादनोके साधनोमे  | ६०   | ६६   | ९ <b>९</b> •६ | ९९ <b>-९</b> ९ |
| राष्ट्रीय आयमे          | ३५   | ጻሄ   | ९८-१          | ९९·९९          |
| कुल औद्योगिक उत्पाटनमें | ७६.३ | ८२.४ | ९९•८          | १००            |
| कुल कृषि उत्पादनमें     | १.५  | ₹•३  | ९८•५          | ९९५८९          |
| खुरदा व्यापारमे         | ४७.इ | ७६.८ | १००           | १००            |

## श्रेणीवार औद्योगिक उत्पादन

(प्रतिशत)

१९१३ १९१७ १९२८ १९४० १९४६ १९५६ उत्पादनके साधनोका उत्पादन ३३'३ ३८'१ ३९'५ ६१'२ ६५'९ ७०'८ भोग्य पदार्थोंका उत्पादन ६६'७ ६१'९ ६०'५ ३८'८ ३४'१ २९'२

## कृषियोग्य भूमिका विभाजन

(करोड हेक्टेर—१ हेक्टेर = २.१ एकड )

| जारोंके जमानेमें    |      | सोवियट संघमे १-१-५७ को     |      |
|---------------------|------|----------------------------|------|
| कृषक परिवार         | १३.५ | स्थायी सामुदायिक कृषि      | ३९:० |
| कुलाक ( धनी किसान ) | <.∘  | लंबी अवधिकी सामुदायिक कृषि | ४.८  |
| जमीदार, शाही परिवार |      | सरकारी फार्म               | १०°० |
| और गिरजाघर          | १५•२ |                            |      |
|                     |      |                            |      |
| कुल                 | ३६•७ | कुल                        | ५४.८ |

## सोवियट संघ तथा कुछ प्रमुख पूँजीवादी देशोंके औद्योगिक उत्पादनकी वृद्धिकी औसत वार्षिक गति

( प्रतिशत )

|                                                                       | सोवियट संघ    |               | Ųį           | पूंजीवादी देश                  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|
|                                                                       | कुल उद्योग    | भारी उद्योग   | अमेरिका      | ब्रिटेन                        | फ्रांस       |  |
| ४० वर्षीमें (१९१८-१९५७)<br>१२ वर्षीमे (१९१८-१९२९)                     | 十१०.0<br>十६.6 | 十११.8<br>十४.0 | +*·°         | + <b>१</b> •९<br>+ <b>१</b> •२ | +3.0<br>+3.0 |  |
| ११ वर्षोंमें (१९३०-१९४०)<br>युद्धकालके ५ वर्षोंमें                    | + १६.4        | + १८.0        | +१.5         | + २.४                          | <del></del>  |  |
| (१९४१-१९४५)<br>युद्धोत्तर ११ वर्षीमें                                 | १-७           | १•५           | +6.5         |                                |              |  |
| (१८४७-१९५७)<br>युद्धपूर्वके ११ (१९३०-१९४०)<br>और युद्धोत्तर ११ (१९४७- | + १५.९        | +१६.५         | ተጻ-ወ         | +8.6                           | +00          |  |
| १९५७) वर्षोंमें—-२२ वर्षोंमें                                         | <b>∔</b> १६∙२ | + १७.२        | <b>+</b> 2·9 | +३.३                           | <b>+२</b> •६ |  |

## सोवियट संघ तथा कुछ प्रमुख पूँजीवादी देशोंकी राष्ट्रीय आयकी वृद्धिको गति

कुल राष्ट्रीय आय

| वर्ष | सोवियट संघ     | अमेरिका                | ब्रिटेन         | फ्रांस |
|------|----------------|------------------------|-----------------|--------|
| १९१३ | १००            | १००                    | १००             | १००    |
| १९२९ | १३८            | १४६                    | ११२             | १३८    |
| १९४० | દ્દેશ          | <b>र</b> ६१            | १४५             | १०२    |
| १९५६ | १९०८           | ३२४                    | १८८             | १७६    |
|      | ।<br>সুবি<br>' | ते व्यक्ति राष्ट्रीय व | '<br>भाय<br>. । |        |
| १९१३ | १००            | १००                    | १००             | 200    |
| १९४० | 888            | ११९                    | १३७             | १०६    |
| १९५६ | १३२२           | १८७                    | १६७             | १६५    |

अौद्योगिक उत्पादनकी दौड़में अमेरिकाको पछाड़नेके लिए रूसको अभी कितना आगे जाना है, यह इस तालिकासे जाना जा सकता है—

#### १९५६ में सोवियट संघमें अमेरिकासे कितना प्रतिशत उत्पादन होता था

|            | कुल उत्पादनका | ह उत्पादनका प्रति व्यक्ति |           | गदन       |
|------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|
|            | प्रतिशत       | उत्पादनका प्रतिशत         | रूस       | अमेरिका   |
| दलुआ लोहा  | ५२            | ४ई                        |           |           |
| इस्पात     | ४७            | ३९                        | ४ करोड़   | १० करोड़  |
|            |               |                           | ८७ लाख टन | ४५ लाख टन |
| कोयला      | <i>૭૭</i>     | ६४                        |           |           |
| तैल        | २४            | २०                        |           |           |
| ৰিজন্তী    | २६            | २२                        |           |           |
| सीमेण्ट    | ४६            | ३९                        |           |           |
| लकड़ी      | १०५           | 44                        |           |           |
| चीरी लकड़ी | ८२            | ६९                        |           |           |
| स्ती वस्त  | ४५            | ३८                        | _         | _         |

## १९५६ में जन्म-मृत्यु और जनसंख्या-वृद्धिकी गति

|                | प्रति १००० जनसंख्या पीछे  |               |        |  |
|----------------|---------------------------|---------------|--------|--|
|                | जन्म                      | मृत्यु        | वृद्धि |  |
| रूस            | २५                        | છ . બ         | १७.५   |  |
| अमेरिका        | २४.९                      | <b>ዓ</b> ·ሄ   | १५०५   |  |
| हालैण्ड        | २१∙२                      | ৯.८           | १३°४   |  |
| स्पेन          | २०•७                      | ९•९           | १०.८   |  |
| जापान          | १८.८                      | ٥.٥           | १०°४   |  |
| पुर्तगाल       | <b>२</b> २ <sup>,</sup> ३ | १२.०          | १०•३   |  |
| फ्रांस         | १८•३                      | १२.४          | ५.९    |  |
| पश्चिमी जर्मनी | १६•३                      | ११.०          | ५•३    |  |
| ब्रिटेन        | १६·१                      | १ <b>१</b> -७ | ጸ.ጸ    |  |

#### रूसमें औसत उम्र

|         | मर्दोंकी | स्त्रियोंकी | कुल जनसंख्याकी |
|---------|----------|-------------|----------------|
| १८९६-९७ | ३१       | ३३          | <b>ँ</b> ३२    |
| १९२६-२७ | ४२       | <i>89</i>   | <b>ጸጸ</b> ·    |
| १९५५-५६ | ६३       | ६९          | ६७             |

#### १९५६ में विवाह और तलाक (प्रति १००० जनसंख्या पीछे)

|                | विवाह         | तलाक |
|----------------|---------------|------|
| सोवियट संघ     | १ <b>१</b> .८ | 0.0  |
| ब्रिटेन        | <b>૮</b> •१   | ٥٠٤  |
| पश्चिमी जर्मनी | <b>८</b> ٠९   | ०.८  |
| अमेरिका        | ९•४           | २.८  |

#### डाक्टरोंकी संख्या (प्रति १००० जनसंख्या पीछे)

| रूस            | १६.९ |
|----------------|------|
| पश्चिमी जर्मनी | १३.५ |
| अमेरिका        | १२•७ |
| इटली           | १२·३ |
| जापान          | १०-१ |
| फ्रांस         | ९•०  |
| ब्रिटेन        | ۲۰۷  |

#### १९५६ में अधिक बच्चोंवाली माताओंमें मासिक भत्ता पानेवाली

| ४ बच्चोंवाली         | १५ लाख ८६ हजार |
|----------------------|----------------|
| ५ बच्चोंवाली         | ८ लाख ४५ हजार  |
| ६ बचोंवाली           | ४ लाख ६८ हजार  |
| ७ या अधिक बच्चोंबाली | ४ लाख १३ हजार  |

# १० बच्चोंकी परवरिश करनेवाली माताओंको वीर माताओंकी उपाधियाँ और प्रशंसनीय मातृत्वके तमगे (आर्डर) १९५०-५६

| 'वीर म   | गताएं'   | ( १   | २ बच्चोंवा | ाली ) | २१ हजार   |
|----------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 'प्रशंस• | नीय मा   | नृत्व | सम्मान'    | ,     |           |
|          | ९ बच्चों | वाली  | प्रथम श्रे | गी    | ५४ हजार   |
|          | ۷        | ,,    | द्वितीय    | ,,    | १४३ हजार  |
|          | ૭        | "     | तृतीय      | ,,    | ३३९ हजार  |
| 'मातृत्  | व तमगे   | ,     |            |       |           |
|          | Ę        | ,,    | प्रथम      | ,,    | ६७६ हजार  |
|          | ધ        | ,,    | द्वितीय    | ,,    | १२५९ हजार |

# १९५६ में वौद्धिक पेशोंके अनुसार वृत्तिय श्रमिकोंका विभाजन

| कारखानो-निर्माण कार्यों, सरकारी खेतों, सामुदायिक खेतो      |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| ट्रेक्टर स्टेशनों, दफ्तरों-संस्थाओंके मैनेजर               | २२ लाख ४० हजार |
| मुख्य और सीनियर इंजीनियर, नास्तुशास्त्री, शिल्पश्च, सुपरि- |                |
| टेंडेंट, फोरमेन, डिस्पैचर, टाइमकीपर और स्टेशनमास्टर        | २५ लाख ७० हजार |
| कृषि विशेषश                                                | ३ लाख ७६ हजार  |
| प्रोफेसर और रिसर्च करनेवाले                                | २ लाख ३१ हजार  |
| अध्यापक, स्कूल ढाइरेक्टर आदि                               | २० लाख ८० हजार |
| संस्कृति और कळा ( क्वब, ळाइब्रेरी, संपादक)                 | ५ लाख ७२ हजार  |
| डाक्टर                                                     | ३ लाख २९ हजार  |
| डेण्टिस्ट, मिडवाइफ, नर्स, कम्पाउण्डर                       | १० लाख ४७ हजार |
| नियोजन, अर्थव्यवस्था और आंकिक                              | २१ लाख ६१ हजार |
| वकीरू                                                      | ६७ हजार        |
| उच रात्रि पाठशालाओंके छात्र                                | ११ लाख ७८ इजार |
| अन्य                                                       | २६ लाख ९ हजार  |

कुल १ करोड़ ५४ लाख ६० हजार

# १९५६ में श्रमिकोंमें स्त्रियोंका अनुपात (प्रतिशत)

| कारखाने                     | ४५         |
|-----------------------------|------------|
| निर्माण                     | ३१         |
| <b>कृ</b> षि                | २४         |
| वहनवाहन-यातायात             | <b>३</b> ३ |
| व्यापार-वाणिज्य             | ६५         |
| स्वास्थ्य                   | ८५         |
| शिक्षा                      | <b>६</b> ७ |
| आर्थिक सं <del>स</del> ्थान | ५०         |
| कुरु                        | ४५         |

# पोस्ट ग्रैजुएट ( १९५६ )

| पोस्ट यैजुएट        | २५,५०० |
|---------------------|--------|
| प्रतिवर्षे उत्तीर्ण | ८४५३   |

#### भविष्यकी झलक

#### थियेटर ( १९५७ )

कुल ५१२

दर्शक

७ करोड़ ६० लाख

( थियेटरोंमें ४० भाषाओमे कार्यक्रम होते हैं।)

#### सिनेमा (१९५६)

देहातमें कुल स्थिर २३५०० ३५५०० घुमौना २५९०० २७४०० दर्शक २ अरब ८२ करोड ४० लाख

#### अन्य

लाउडस्पीकर २,२१,९१०००
रेडियो ७३,८००००
टेलिविजन सेट १३,२४,०००
छुव (जनता गृह) १,२७,०००
म्यूजियम ८४९
दर्शक ३,३०,००,०००
लाइमेरी ३,९४०००

लाइब्रेरियोंमें किताबें १,४८,९०,००,००० (प्रति १०० व्यक्ति ७३४ पुस्तकें)

पुस्तकें छपीं (कुल नाम)

६००००

,, कुल प्रतियां पत्रिकाएं (कुल )

२५०१

,, वार्षिक ग्राहक संख्या

४२ करोड़

समाचारपत्र कुल ,, दैनिक ग्राहक संख्या

७५३७ ५ करोड़ ४० लाख

१,१०,७०,००,०००

१२४ विभिन्न माषाओं में पुस्तकें छापी गर्या जिनमें सबसे अधिक रूसी भाषामे ४३७३० छपीं।

## भविष्यकी भलक

#### नयी सप्तवर्षीय योजना

इस समय रूसी नेताओंको वस एक इसी बातकी चिन्ता लगी है कि आर्थिक दौड़मे रूस अमेरिकाको किस तरह शीघातिशीघ्र पछाड डाले और दुनियाके सामने यह साबित करे कि सोवियट अर्थव्यवस्था पूँजीवादी अर्थव्यवस्थासे अधिक फलप्रद होती है। रूसी नेताओं-की योजना है कि दो सप्तविषाय आयोजनोंमें, अगले १५ वर्षोंमे, वे औद्योगिक उत्पादनमें समेरिकाको पछाड देंगे। १९२८में दुनियाभरके औद्योगिक उत्पादनका तेरहवाँ हिस्सा रूसमें होता था, पर अब पॉचवॉ हिस्सा हो रहा है; इतनी प्रगति रूसने कर ली है। रूसमें एक राजनीतिक पार्टीका एकतन्त्र होनेके कारण वहाँ लम्बी-लम्बी पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना और उन्हे देशका कानून मानकर हर हालतमें और हर वाथा दूरकर क्रियान्वित करना इतनी जल्दी सम्भव हुआ है। स्टालिन-युगमे तो पंचवर्षीय योजनाओंको कानून मान-कर परा करना सभी सरकारी अफसरोका प्रथम कर्तव्य माना जाता था। इसमें जो चुकता था या दिलाई दिखाता था, उसे कड़ी सजा दी जाती थी, पर स्टालिन-युगकी समाप्तिके बाद अब ऋरचेव-युगमें पंचवर्षीय योजनाएँ कुछ ठचीठी बनायी जा रही है ताकि योजनाके कार्यान्वयनके होते हुए यदि उसमे कोई जुटि मालूम पड़े या कोई संशोधन अपेक्षित हो तो वीचमें ही उसे ठीक किया जा सके। रूसकी छठी पंचवर्षीय योजना सन् १९५६ से १९६० तकके लिए थी, पर १९५६ के शुरूमे ही यह मालूम हुआ कि बहुतसी व्यावहारिक कठिना-इयोंके कारण उसे अपनी निश्चित अविधिमे पूरा करना सम्भव नहीं है, इसलिए उस योजनामें संशोधन किया गया । नयी संशोधित योजना ५६।५७।५८ इन तीन वर्षोंके लिए ही बनायी गयी तथा यह निश्चय हुआ कि अगली योजना सन् १९५९ से १९६५ तकके लिए सात सालकी वनायी जाय। इस निश्चयके अनुसार नयी सप्तवधीय योजना बन गयी है और सोवियट संघकी कन्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सिमितिने यह तय किया है कि पार्टीकी असाधारण २१वीं कांग्रेस २७ जनवरी १९५९ को बुलायी जाय और इसमें सन् ५९।६५के लिए सोवियट संघके राष्ट्रीय अर्थतन्त्रके विकासके लिए निर्धारित आँकड़े स्वीकार कराये जायें । २१वीं कां ग्रेमको असाधारण या विशेष इसलिए कहां गया है कि नियमतः पार्टीकी २१वी कांग्रेसका अधिवेशन २०वी क्रांग्रेसके होनेके चार साल वाद होना चाहिये। २०वी कांग्रेस सन् १९५६ के शुरूमे बुलायी गयी थी और अब २१वीं कांग्रेस चार सालके बजाय २ सालके बाद ही बुलायी जा रही है। नयी सप्तवशीय योजना शीघ्र ही अखबारोंमें प्रकाशित की जायगी और उसपर रूसभरके कारखानों के काम करनेवाले श्रमिक, वैद्यानिक, लेखक, सामुदायिक क्रुषक, कलाकार तथा आम लोग अपनी-अपनी सभाओं में बहुस करेंगे। यह सम्भव नहीं होगा कि र महीने के अन्दर ही योजनाका प्रकाशन, उसपर देशभरमें विचार और इस विचारके फल्स्वरूप आये स्वीकार करने लायक संशोधन नयी योजनामें सम्मिलित कर लिये जायें। कांग्रेसके अधिवेशनमें भी प्रतिनिधि इसपर विरोधी बहुस कर इसमें दूरगामी संशोधन करानेका प्रयत्न नहीं कर सकते। रूसी आम जनताको नेताओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं पर बहुस करनेकी पूरी स्वतन्त्रता रहती है, पर आम जनता उसके विरोधमें कुछ नहीं कह सकती। यह काम भी होता है, पर वह पार्टीके अन्दर ही और सरकारी अधिकारियों के आपसी विचार-विमर्शसे ही हो सकता है।

रूसी आर्थिक योजनाएँ अब लचीली होने लगी है, इसके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। कारखानोंके और निर्माणकार्योंके व्यवस्थापनके संवटनमें अभी हालमें परिवर्तन किया गया है। सामुदायिक खेतीपर मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनोंके अधिकारियों और व्यवस्थापकोमें इतनी अधिक नौकरशाही प्रवृत्ति आ गयी थी कि उसका असर कृषि-उत्पादनपर पड़ने लगा था और किसानकी अपनी पहल और स्वेच्छा का उत्साह नष्ट होता जाता था। स्सी नेताओंने मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनोंका वर्चस्व घटा दिया और किसानोंको और अधिक स्वतन्त्रता दी। हालमे ट्रेड यूनियनोंको अधिकारोंमे वृद्धि की गयी तथा ऐसे ही बहुतसे नये सुधार किये गये जो व्यवहारमे और अनुभवसे अत्यावश्यक माळूम पड़ते थे। पुराने युगमें सरकारी निश्चय पत्थरकी लकीर रहते थे, पर अब वह स्थिति नहीं है।

रूस बहुत तेजीसे औद्योगिक उत्पादनमें अमेरिकामें आगे बढ़ जाना चाहता है। वह न केवल मात्रामें अमेरिकासे अधिक उत्पादन ही चाहता है पर प्रति व्यक्ति भी वह अमेरिकासे अधिक उत्पादन चाहता है क्योंकिं उसकी जनसंख्या अमेरिकाकी जनसंख्या से वैसे ही ३ करोड अधिक है। कृषि उत्पादन अमेरिकासे अधिक बढ़ाना एक रूक्ष्य तो है ही।

कच्चे लोहेका उत्पादन ५० लाख टन बढ़ानेके लिए इसी वर्षके अन्ततक ७ नये व्लास्ट फर्नेस तैयार हो जानेवाले हैं। नयी सप्तवर्षीय योजनामे सम्भवतः रासायनिक उद्योगोंको सर्वप्राथमिकता दी जानेवाली है तािक कृत्रिम धागे, वस्त्र और प्लास्टिकका उत्पादन इतना अधिक हो जाय कि सभी जनताको जीवनोपयोगी आवश्यकता पूरी करने के लिए इसके बढ़े उत्पादनसे बहुतसी सहुलियतें हों।

नयी योजनामें बहुतसा जोर पूर्वी साइबेरियापर दिया जायगा। यह इलाका अभी आबाद नही है, पर इसमे अपार खनिज और प्राकृतिक वैभव भरा है। उसका पूरा उपयोग करनेकी वृहत योजना नये सप्तवधीय आयोजनमें है। इस इलाकेका वैभव

बढ़ाना पड़ोसी वलशाली चीनकी दृष्टिसे भी आवश्यक है। नयी योजनामें तैल और गैस जैसे सस्ते इंधनोंका उत्पादन बहुत तेजीसे बढ़ाया जानेवाला है ताकि इनसे विपुल परिमाणमें विजली बनायी जा सके।

#### विदेशी व्यापार बढ़ा

अपनी ही आवश्यकताकी पूर्तिकी कोशिशमें रहनेके कारण रूस पहले विदेशोंसे व्यापार बढानेकी कोई चिन्ता नहीं करता था, पर ज्यों-ज्यों इसका सम्बन्ध बाहरके देशोसे बढ़ने लगा, नये-नये कम्युनिस्ट देश द्वितीय महायुद्धके बाद वने और अमेरिकामे होड़ लेना जरूरी मालूम पड़ने लगा न्यों-त्यों अब रूस अपना विदेशी न्यापार भी बढाता जा रहा है। १९५७ में रूसका विदेशों मे ३३ अरव २० करोड़ रूबळका विदेशी व्यापार हुआ। १९५६ से यह मात्रा १५ प्रतिशत बढ़ी। पूर्वी जर्मनी, चीन और चेकोल्लोवाकियासे रूसका सबसे अधिक व्यापार विनिमय हुआ। समाजवादी देशोंमें परे व्यापारका केवल इन्हीं ३ देशोंके साथ ६० प्रतिशत व्यापार हुआ। गैरकम्युनिस्ट देशोंके साथ सन् १९५७ में रूसका व्यापार ८ अरव ८० करोड़ रूबलका हुआ। १९५६ से यह २४ प्रतिशत अधिक था। यूरोपमें सबसे अधिक न्यापार फिनलैण्ड, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनीके साथ हुआ जो गैरकम्युनिस्ट देशोंके साथ व्यापारका ४० प्रतिशत था । भारत, मिस्र, हिन्देशिया, अफगानिस्तान आदि देशोंके साथ तो व्यापारवृद्धि और तेजीसे हुई। १९५० में भारतके साथ रूसका जितना व्यापार होता था उससे १९५७ में १८ गुना हुआ। रूस अन्न, कोयला और तैल पदार्थ भारी मात्रामें बाहर भेजता है। वह अब मोटरोंका भी निर्यात करने लगा है। १९५७ में ४२ देशोंमे रूसकी २ लाख मोटरें चल रही थी।

सन् १९५७ में दुनियाके निर्यात व्यापारमें रूसका अलमु नियममे (कनाडाके बाद) दूसरा नम्बर, जस्ता और टिनमें चौथा, लकड़ीमे (कनाडा और स्वीडनके बाद) तीसरा, फ्लैक्स थागे और वस्त्रमें दूसरा और अन्नमें तीसरा नम्बर था।

रूसी नेताओं का कहना है कि रूसी औद्योगिक मजदूरों के श्रमकी उत्पादन श्रमता १९१३ में जितनी थी उसते १९५७ में साढ़े नौ गुना हो गयी है। इस अविधिमें अमेरिकी श्रमता २१२ गुना, ब्रिटेनमें १.४ और फ्रांसमे र गुना बढ़ी है। रूसमें अब ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनीसे अधिक उत्पादन होने लगा है तथा अमेरिका और रूसके उत्पादनोंमें जो अन्तर था वह बहुत तेजीसे कम होता जा रहा है। १९५३ और १९५७ के बीच इस्पातका उत्पादन रूसमें जहां ३२६०००० टन बढ़ा है वहां अमेरिकाका उत्पादन केवल ३ लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ा है। तैल उत्पादनकी वार्षिक वृद्धिमें दोनों देशोंके आंकईं इसी प्रकार एक करोड़ १४ लाख और ८८ लाख टन हैं। ऊनी कपड़ा रूसमें १ करोड़

८४ लाख मीटर जहां वढा है वहां अमेरिकी उत्पादन १ करोड़ ८ लाख मीटर प्रतिवर्ष घट गया। रूसमें गेहूंका उत्पादन अमेरिकासे दूना, ग्रुगर बीटका तिग्रना और ऊनका ढाई ग्रना है। राष्ट्रीय आयमे १९१३ से १९५७ तक रूसमें जहां वीस ग्रना वृद्धि हुई है, वहां अमेरीकामे यह वृद्धि २.२ ग्रना हुई है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, इसी अविभें रूसमें जहां १४ ग्रना वढ़ी है, वहां अमेरिकामें २.८ ग्रना और ब्रिटेनमें १.७ ग्रना बढ़ी है।

#### सबसे अधिक जोर विजलीघराँपर

भारी उद्योगोंको बढानेके लिए रूसको देशभरमे हजारों बिजलीघर बनाने पड़े हैं। इस समय रूस भरमें ६८०० सौ पनविजलीवर हैं। इनमेंसे मझौले और बड़े १०९ हैं। ५६-५७ इन दो वर्षोंमे ४० लाख किलोबैट विजली देनेवाले बड़े नये पनविजलीधर बने जिसने एक जनवरी १९५८ को पनिवजली घरोकी कुल क्षमता ९८ लाख किलोवैट बंटा हो गयी । पूर्वी साइबेरियाको धनधान्यपूर्ण बनानेके लिए इर्कुटस्क्रमे अगारा नदीपर आठ टर्बानइनका नथा जल विद्युत घर इसी बीस सितम्बरसे पूरी शक्तिसे काम करने लगा है। इसकी क्षमता ६ लाख ६० हजार किलोबैट है। पनविजली घरोंके साथ-साथ रूसमें भापसे विजली बनानेके कारखाने और भी अधिक तेजीसे बनानेकी योजना है। ५९-६५ की सप्तवधीय योजनामे कुल कार्यशक्ति उत्पादनका ८० प्रतिशत भाषवाले बिजली घरोंसे होगा। यूरलमे ट्रोइटस्काया विजली घर १० लाख किलोबैटकी क्षमताका होगा। १० लाखसे १५ लाख किलोबैटतककी क्षमतावाला पनविजलीयर वनानेमें भापविजली घर बनानेसे २ या ३ साल अधिक समय लगता है और २ से २॥ अरब रूबलतक प्रति बिजलीघर अधिक खर्च लगता है। पन विजलीयरों में चालू खर्चा अवस्य कम लगता है और विजली भी सस्ती पड़ती है, पर उनका फायदा चारसे छेकर, २० बरस बादसे मिलना श्ररू होता है। रूसको इस समय अमेरिकाले आगे बढनेकी अधिक जल्दी है। इधर रूसमें तैल और प्राकृतिक गैसके और भण्डार मिले हैं जिसका नतीजा यह होगा कि १९५५ में तैल और गैस मिलाकर पूरी इंजन शक्तिका जहां २३ ४ प्रतिशत था वहां १५ सालमे ५८ प्रतिशत हो जायगा । मध्य रूस, वोला क्षेत्र, यूरल और रूसके कछ दक्षिणी प्रदेशोंमें १००० किलोमीटरकी दूरीसे भी यदि गैस ले जानी पड़े तो पहले से वह सस्ती पड़ेगी। पूर्वी साइबेरियामें तो जमीनके ऊपर ही कोयले और लिगनाइटकी म्बानें मिली है जिससे वहां कोयला तेलसे सस्ता और भापके विजलीवरोंकी विजली पनविजलीघरोंकी विजली जितनी सस्ती पडेगी।

आजते २८ साल पहले रूसने निश्चय किया कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाका मूलाधार विद्युत् शक्ति बनाना होगा। १९२० से १९२७ तक ८ वर्षोमें वोल्गा, पुरा और सूना इन तीन निदयोंपर तीन नये विजलीघर बनाये गये। १९२८ से २२ तक पहली पंचवर्षीय

योजनाके कार्यमें नीपर नदीपर यूरोपका सबसे बड़ा छेनिन जल-विद्युत् गृह बनाया गया। अगली पंचवर्षीय योजनाओंमें तो बहुतसे बिजलीजर बनाये गये और २२० किलोबोल्टके तारोंके जालसे सब आपसमें एक दूसरेसे मिलाये गये। १९३५ तक विद्युत् उत्पादनमें रूसका दनिया भरमें तीसरा नम्बर हो गया। द्वितीय महायुद्धके बाद युद्धकालमें क्षति-ग्रस्त हुए विजलीवर फिरसे ठीक किये गये तथा यूरल प्रदेशमें कई नये पनविजलीवर बनाये गये । पांचवी पंचवर्षीय योजनाके कालमें (१९५१-१९५५) नये नये पनविजलीघर बनानेका क्रम और भी तेज किया गया। क्रबीशेव और स्टालिनम्राड विजलीघरोंके लिए १ लाख किलोबैटकी शक्तिवाले टरबाइन और सवा लाख किलोबैटके जनरेटर बनाये गये हैं। दिन-रात अविराम कंक्रीट डालनेवाले विशाल यंत्र बनाये गये। कुबीशेव विजलीघर वनानेमें किसी-किसी दिन २४ घण्टेमे २९ हजार धन मीटर कंकरीट डाला गया, जब कि अमेरिकाके ग्रांड कौली बांधमे २४ वण्टेमें १५ हजार ७ सौ वर्ग मीटर ही बंकरीट डाला जाता रहा है। १९५१-५५ में ७८ अरब किलोवेट घंटा अधिक बिजली बनने लगी। १९५० से १९५५ तक पनविजलीयरोंसे वननेवाली विजली १२ अरब ७० करोड़से बढकर २३ अरव २० करोड़ किलोवैट घंटा हो गयी जिससे २ करोड टन कोयलेकी बचत हुई। १९५७ में दुनियाका सबसे बड़ा कुबीरोव पनिबजलीवर पूरी ताकतसे चलने लगा और इस वर्ष उससे भी बड़ा स्टालिनग्राड, पनविजलीयर चलने लगा है। साइवेरियामें रूस भरकी ६० प्रतिशत जलशक्ति संचित है। वहां येनीसेय नदीपर ४० लाख किलोवैटका क्रास्नों यास्क विजलीघर वन रहा है। इससे बड़ा दुनियामें कोई विजलीघर नहीं होगा। १९६० तक षनविजलीयरोंकी कुल शक्ति ५९ अरव किलोवैट घंटा हो जायगी। ४ सी, ५ सौ और ८ सौ किलोवोल्ट विजली प्रवहन करनेवाले तारोंके जालसे ये सब विजलीघर एक दूसरेसे मिलाये जानेवाले हैं। पिछले ४० वर्षीमें रूसमें विद्युत उत्पादन सौ गुना बढकर पिछले सालतक २०९ अरब किलोवैट घंटा हो गया जिसमें ३९ अरब ३० करोड किलोबैट घण्टा विजली पनविजली घरोंसे मिलती थी। लेनिनका नारा था कि राजनीतिमें सोवियट पावर और देश भरमें देशन्यापी विजलीकी पावरसे ही कम्युनिज्मकी परिपूर्णता होगी।

#### सूर्य शक्ति और परमाणु शक्तिके विजलीघर

कोयला, तैल, प्राक्तितिक गैस, जलप्रवाह आदि विजली उत्पन्न करनेके साधनोंके अतिरिक्त रूसमें सूर्य शक्ति और परमाणु शक्तिसे विजली वनानेके कारखाने भी खड़े किये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य विजली प्राप्त करना उतना नहीं है जितना यंत्र शिल्प विज्ञानमें अमेरिकासे आगे बढ़ना है। अराराट घाटीमें सूर्य साल भरमे २६ सौ घंटा चमकता है। वहां ५ हजार किलोवैटका एक सूर्य विज्ञुत गृह खड़ा करनेकी योजना पूरी वन चुकी है।

दुनियाका सबसे बडा १ लाख किलोबैटका परमाणु विद्युत गृह रूसमें कहीं बनाया गया है। निश्चय ही यह विजली बहुत महंगी पडेगी, पर इसका उद्देश्य विजली बनाना जतना नहीं है जितना उससे उत्पन्न पारमाणविक धातु प्लूटोनियम प्राप्त करना है।

#### शिक्षा क्षेत्रमें परिवर्तन

कम्युनिस्ट समाजके निर्माणका मूरु लक्ष्य सामने रखनेके बाद उसकी प्राप्तिके लिए, व्यवहार क्षेत्रमे जो भी सामाजिक परिवर्तन करना आवश्यक होता है, उसे रूस सरकार तुरत करती है। फर्क इतना ही रहता है कि रूसमे हुए परिवर्तनोंका वाहरी दुनियामे अविक डंका नहीं पीटा जाता।

शिक्षाका ही क्षेत्र लीजिये। इधर रूसी नेताओने यह महसूस किया कि रूसमें तेजीसे बढते हुए कारखानोंमे काम करनेके लिए मजदूरोकी कमी पड़ने लगी है। शहरों की जनता श्रमिकके कामको कुछ अप्रतिष्ठाजनक समझने छुगी है और माध्यमिक शिक्षाके बाद चिनवसिंटियोंमे तथा टेकनिकल कॉलेजोंमे अपने बच्चोकी येनकेन प्रकारेण भरती करनेके लिए सिफारिश, दवाव, यस आदि भ्रष्टाचारी मार्गका अवलम्बन करने लगी है जिसका नतीजा यह हुआ है कि उच शिक्षा संस्थाओं मे श्रिनकों और किसानोंके लड़के केवल ३०।४० प्रतिशत होते हैं और बाकी ६०।७० प्रतिशत नौकरी पेशेवाले और बुद्धि जीवियोके लडके होते हैं। रूसी नेताओने शिक्षाकी एक नयी योजना बनायी है जिसमे वचीको पहले दर्जेंसे ही उत्पादक कामके लिए तैयार करनेको शारीरिक श्रमका आदर करनेकी शिक्षा दी जायगी। अभीतक शहरी लडकोको दस साल और ग्रामीण लडकोंको सात साल अनिवार्य रूपसे प्राथमिक और माध्यमिक दिक्षा-संस्थाओंमे पढना पड़ता था। शहरी लड़के १७ वर्षकी उम्रमे, हाईस्कुलमे भैजुएट होकर (अन्तिम परीक्षा पासकर) श्रमिकोंकी लम्बी सेनामें भरती होनेको तैयार हो जाते थे। अब हाईस्कूलकी शिक्षाकी अवधि दो वर्ष घटाकर १५ वर्षकी उन्नमे ही सोवियट युवक कारखानों में काम करनेके लिए तैयार हो जायगा। अभीतक जितने भाग्यशाली लड़कोको उच शिक्षा संस्थाओं मे भरती होनेका अवसर मिलता था, अब उसमे एक तिहाई लडकोंको ही आगे पढनेका अवसर मिलेगा । शिक्षाकी यह नयी योजना कम्युनिस्ट पाटींके श्रेसिडियमने स्वीकार कर ली है और शीघ्र ही सुप्रीम सोवियटमे स्वीकार कराकर यह अमलमें लायी जायगी। कारखानोंमें काम करना शुरू करनेके बाद भी जो छात्र उच शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे उन्हें रात्रि कक्षाओमे या डाकके माध्यममे आगे पढ़नेको प्रोत्साहित किया जायगा । जो भाग्यवान् उच शिक्षा संस्थाओंमे भरती होगे उन्हें भी पांच वर्षकी उच शिक्षामें पहले २ वर्ष कारखानोंमें काम करनेकी कुछ न कुछ ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। उच शिक्षा-संस्थाओं में भी केवल सरकारी ट्रेड यूनियनों और यंग कम्युनिस्ट लीगोंकी सिफारिशपर ही भरती होगी। प्रारंभिक शिक्षामे भी दो खण्ड रहेगे जिसमें प्रथम खण्ड

में सात या आठ साल विज्ञान, प्राविधिक शिल्प ज्ञान, कम्युनिस्ट नैतिकता शारीरिक व्यायाम और कलाप्रवृत्तिको उत्तेजन ये विषय अनिवार्य रूपसे रहेगे। वेसिक शिक्षाके दूसरे खण्डमें सारी पढ़ाई कारखानोमे और खेतोंपर चलकर ज्यावहारिक रूपमे होगी । रूसमे शिक्षाका वार्षिक सत्र १ सितम्बरसे शुरू होता है । देशमरमें मिळाकर कोई ५ करोड़ छात्र प्रारम्भिक या माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओ या उच्च शिक्षा-संस्थाओंमे शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। कोई चार-गांच लाख छात्र प्रति वर्ष उच्च शिक्षा-संस्थाओं मे भरती होते हैं और कोई तीन लाख युवक प्रति वर्ष उच्च शिक्षा समाप्त कर अपने-अपने कामपर लग जाते हैं। इस प्रकार कोई २०-२२ काख छात्र उच्च ग्रिक्षा-संस्थाओके सभी दर्जीमे मिलाकर पढते रहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटलीमें, जिनकी मिलाकर जनसंख्या अकेले रूसकी जनसंख्या के बराबर है, कोई ५-६ लाख छात्र उच्च शिक्षा-संस्थाओमे पड़ते हैं। इसीलिए रूसने भी अब इन छात्रोंकी संख्या कम करनेकी योजना बनायी है। रूसी स्कूलोमे सभी विषय अनिवार्य रूपसे पटने पड़ते हैं, कोई विषय वैकल्पिक नहीं रहता । यदि छात्रको गणित अच्छा नहीं लगता तो वह उसे छोड नहीं सकता। अतिरिक्त क्रासोंमें अध्ययन कर उसे विषयका निश्चित कोर्स परा करना ही पड़ता है, नहीं तो वह उस साल फेल कर दिया जाता है। सोवियट संघभरमे फिजिक्स, वॉयलाजी, गणित आदि विषय समान रूपसे सिखाये जाते हैं, भेद केवल माध्यमकी भाषाका रहता है। हर एक राज्यके स्क्रलोंमें उस राज्यकी राष्ट्रभाषाके माध्यमसे पढाई होती है और उस राज्यकी भाषा, उसका साहित्य और उसका इतिहास, विशेष रूपसे पढाया जाता है। आवश्यक विषयोंकी पढाईका स्टैण्डर्ड संघ भरमें एक होनेके कारण देशभरसे मास्को, लेनिनग्राड या अन्य बड़ी यूनिवसिंटियोंमें पढ़नेके लिए आनेपर छात्रको कोई दिकत नहीं पडती। देहातोंमे भी छात्र, एक ही तरहकी साफ और आकर्षक युनिफार्म पोशाक पहनकर स्कल जाते हैं।

#### ञ्चानकोशका नया खण्ड

स्टालिन-युगतक रूसी नेता इस बातकी बड़ी सावधानता रखते थे कि देशके अपने और बाहरके विरोधियोंकी बातें रूसी जनतातक न पहुंच सके। पर अब क्रुश्चेव-युगमे विरोधियोंका उतना डर रूसी नेताओंको नहीं रहा। अब यदा-कदा अमेरिकन लेखकोके भी लेख 'प्रावदा'में छपने लगे हैं।

रूसी सरकारी ज्ञानकोशके 'कौन क्या है' स्चीमेंसे पहले विरोधी लोगोके नाम निकाल डाले गये थे और इतिहासको भी दवानेकी कोशिश की गयी थी, पर पिछले महीनेमें ज्ञानकोशके ब्राहकोंको ५१ वां पूरक खण्ड ४५८ पृष्ठका अप्रत्याशित मिला। इसमें उन पुराने विरोधी रूसी राजनीतिज्ञों, सेनापतियों और यहूदी लेखकोंके नाम हाथमें नहीं है। रेडियो, लेखकों और कलाकारोंपर पार्टीका ही नियन्त्रण अधिक रहता है। पार्टीके और सरकारके सर्वोच्च नेता वे ही एक ही व्यक्ति रहनेके कारण दोनोंमें खुला झगड़ा नहीं मालूम होता, पर यदि भविष्यमें दोनोंके सर्वोच्च नेता अलग-अलग होंगे और वाहरी खतरा कम हो जायगा तो झगड़ा अवस्य प्रकट रूप धारण करेगा।

#### सोवियट संघमें सामाजिक वर्ग

यद्यपि कम्युनिज्मकी स्थापनाका उद्देश्य वर्ग युद्धके साधनसे वर्ग भेद मिटाना है, फिर भी सोवियट रूसमें बदलती हुई परिस्थितिके अनुसार नये-नये सामाजिक वर्ग प्रवल होते जाने हैं। रूसकी लेनिन-स्टालिनकी क्रांति, औद्योगिक सर्वहारा मजदूर वर्गके नामपर हुई, पर १९३० के बादसे मजदूरोंकी संख्या इतनी तेजीसे वढ़ रही है और उनमें यन्त्र शिल्पज्ञानकी दक्षताकी प्रतियोगिताएं इतनी अधिक होती है कि अभिकोंके पारिश्रमिक बहुत बढ़ गये हैं। उत्पादनमें होड़को इतना अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है कि अधिक दक्ष और मेहनती अभिकोंका एक नया छोटा-सा सामाजिक वर्ग ही तैयार होता जा रहा है, जिसे सारे अमिक वर्गके नामपर बनाये गये काला सागर तटवर्ती स्वास्थ्य-गृहों तथा पर्वतीय क्रीड़ा संस्थाओं आदिका लाभ अधिक मिलता है।

दक्ष श्रमिकोंके सामाजिक वर्गके बाद दूसरा महत्त्वका सामाजिक वर्ग सामुदायिक कृषिके कृषकोंका हो गया है।

तीसरा सामाजिक वर्ग मेहनतकश बुद्धिजीवियोंका है। कारखानोंके मैनेजर, सरकारी नौकर, इञ्जीनियर, इर्क और अन्य पेशेवाले इस वर्गमे आते है। इनमें लेखक, कलाकार भी आते हैं। यद्यपि वैद्यानिकों, लेखकों, कलाकारोंको सरकारी शासक नौकरोंसे अधिक मौतिक सुविधाएँ मिलती हैं, पर उनके हाथमें सत्ता विल्कुल नहीं रहती। स्पृटनिक युग शुरू होनेके कुछ पहलेसे वैद्यानिकोंकी स्थित वेतनकी दृष्टिसे बहुत ही अधिक सुधर गयी है और उनका भी एक नया मामाजिक वर्ग मनता जा रहा है। इनके बच्चोंको भी शिक्षा संस्थाओं में प्राथमिकता दी जाती है। फैक्टरी और सामुदायिक खेतोंके मैनेजर भी इसी वर्गमें आते हैं। जिम्मेदारी अधिक होनेके कारण तथा सत्ता, सुरक्षा और स्वतन्त्रताके अभावमें यह वर्ग मानसिक दृष्टिसे असंतुष्ट रहता है। अदक्ष मजदूरों और किसानोंका वर्ग तथा मानसिक दृष्टिसे अशान्त बुद्धिजीवियोंका यह वर्ग आगे चलकर सोवियट सामाजिक संघटनपर गहरा असर डालेगा, इसमे कोई संदेह नहीं है।

यद्यपि सोवियट संघ राष्ट्रीय भावनाके खिलाफ है और अन्तरराष्ट्रीय भावनाका अपने को समर्थक कहता है फिर भी मध्यपिशयाके मुसलमान अरव राष्ट्रोंको यदि अपने अधिक निकटका मानने लगे तो सोवियटके कानूनके अनुसार वह अपराध माना जाता है।

#### भविष्य-दर्शन

जपर जो विविध कठिनाइयाँ समाजवादी राज्यको सम्पूर्ण रूपसे स्थापनाके मार्गमें वाधक बतायी गयी हैं उनसे रूसी नेता अपरिचित नहीं हैं। स्टालिनने अपने तानाशाही ढंगसे इनका शमन-दमन करनेका प्रयत्न किया, पर कुश्चेव-युगमें जो उदार सामाजिक नीतिकी धारा वह चली है उसे फिर वापस मोडकर स्टालिन-युगमें ले जाना असम्भव माळ्म होता है। मैने इसी पुस्तकमें कहीं लेनिन-स्टालिनको पेशेवर क्रान्तिकारी कहा है। पर वस्तुतः वे पेशेवर कम्युनिस्ट थे। क्योंकि क्रान्तिकारी होते तो वे क्रान्तिका अपना कार्य आगे भी जारी रखते। वे पेशेवर कम्युनिस्ट थे। क्योंकि क्रान्तिकारी होते तो वे क्रान्तिका अपना कार्य आगे भी जारी रखते। वे पेशेवर कम्युनिस्ट थे और कम्युनिज्म और मार्क्सवादको वेद मानकर उसकी विश्वभरमें स्थापनाका प्रयास करते रहे। सोवियट रूसकी क्रान्तिमें मार्क्सवाद पूर्ण रूपसे नहीं, पर आंशिक रूपसे सटीक निकला। मार्क्सवादमें श्रीमकोंके नामपर क्रान्तिकी वात कही गयी है। पर वस्तुतः सोवियट क्रान्ति मजदूरों, क्रुक्कों और सैनिकोंके सम्मिलित असन्तोषके कारण ही सम्भव हुई थी। वादमे भारी उन्नोगेंकी तेजीमे वृद्धि कर श्रीमकोंकी संख्या तेजीसे बढ़ायी गयी, जिससे यह दिखाया जा सका कि रूसी क्रान्तिका मूलाधार श्रीमक वर्ग ही था।

चीनकी क्रान्ति तो श्रमिकोंके कारण हुई ही नहीं। वह तो कृषकोंकी सहायतामे हुई। और मार्क्सका वेद वहाँकी क्रान्तिके लिए गलत सिद्ध हुआ। फिर भी चुंकि लेनिन और स्टालिन पेरोवर मार्क्सवादी कन्युनिस्ट थे, इसलिए जनतक स्टालिन जीवित थे, और प्रतिवर्ष क्रेमिलनके बाहर लेनिनकी मजारपर जीवित खड़े होकर, प्रचण्ड लालसेनाकी सलामी लेते रहे तबतक रूसमें तेजीसे परिवर्तन सम्भव नहीं था, परिवर्तन बरावर होता रहा है। जिस दिन १९५२ में स्टालिनका शरीर प्राणहीन हुआ और क्रेमिलनकी मजारके ऊपर खड़े होनेके ब्जाय उनका मृत देह लेनिनकी मजारके अन्दर लेनिनके मृत देहके पास ही मसाला भरकर दर्शनके लिए रखा गया, उस दिनसे रूस तेजीसे वदलने लगा। श्री कुश्चेवने एक वार किसीसे कहा था कि स्टालिनके कालके अन्तिम-अन्तिम दिनोंमे रूसके शासन-यन्त्र और शासन-तन्त्रको छकवा मार गया था। यह स्थिति यदि कुछ दिन और जारी रहती तो रूसका सारा तानाशाही ढाचा लङ्खड़ाकर ताशके महलकी तरह गिरकर दह जाता। पर स्टालिनका लेनिनके मजारके ऊपरसे उतर कर मजारके अन्दर जाना, इस सर्वाधिक उपयुक्त अवसरपर हुआ कि न केवल रूस का अस्तित्व ही नहीं बना रहा, पर वहांके वैज्ञानिक और यन्त्र शिल्पज्ञोंको पहलेसे अधिक स्वतन्त्रता और आत्मसम्मान मिलनेके कारण उन्होंने परमाणु वम बनाये, हाइड्रोजन बम बनाये और प्रगतिकी दौडमें अमेरिकासे आगे निकलकर उससे अच्छे रॉकेट और बालचन्द्र बनाकर ब्रह्माण्डमें भेजे। श्री ब्रह्मचेव भी कट्टर कम्युनिस्ट हैं, यद्यपि वे स्टालिन की दोहाई नहीं देते, पर मार्क्स और लेनिनकी दोहाई वे अवस्य देते है। फिर भी वे न तो पेश्चेवर क्रान्तिकारी हैं और न पेशेवर कम्युनिस्ट ही हैं।

अगले कुछ वर्षोंमें तो रूसमें ऐसी पीढी शासन-भार ग्रहण करेगी, जिसने रूसी क्रान्तिको कभी देखा भी नहीं था और जो बाहरी दुनियाको अधिकाधिक देखेगी। चीन में क्रान्तिके कारण तथा एशिया, अफ्रिकाके अन्य गरीब देशोंके अधिकाधिक समाजवादी-करणसे रूसका कम्युनिस्ट जगतके नेनृत्वका महत्त्व धीरे-धीरे घटता जायगा।

चीनमें इस समय भी देशभक्त पृंजीवालोंका अस्तित्व वहांकी कम्युनिस्ट सरकार बनाये हुए है। जो पूंजीवाले स्वयं कारखानोंमें व्यवस्थापकका काम करते है, उन्हें मैनेजर की निश्चित तनख्वाह मिलती ही है, ऊपरसे उनकी लगी पूंजीपर ५ प्रतिशत मुनाफा भी सरकार उन्हें देती है। कोआपरेटिव संस्थाओं में शामिल होने के बाद उससे अलग होने का वहां न केवल अधिकार ही है, पर वास्तविक रूपसे भी वहां संस्थाएं अलग होती हैं। चीनमें आगे भी यह जारी रहेगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, पर रूसमें लिबरलिज्म यानी उदारीकरणका जो सिलसिला शुरू हुआ है वह बढ़ता ही जायगा, इसमें सन्देह नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोपके अन्य देशोंमें समाजवादकी भावना अधिकाधिक युसनेके कारण और वहांके लोकतन्त्रीय शासकों द्वारा उसे स्वीकार किये जाने के कारण उन देशोंमें कम्युनिस्ट क्रान्तिकी सम्भावना विलक्कल घट गयी है और मार्क्स-वादका यह वेदवाक्य कि दुनियामें कम्युनिज्मकी स्थापना होना अवश्यंभावी है, अवैदिक ही साबित हो रहा है। हाइड्रोजन बम फेक सकनेवाले दूरगामी नियंत्रित रॉकेट क्षेप्यास्त्रोंके डरसे यदि प्रलयकारी तीसरा महायुद्ध न छिड़ा तो दुनिया धीरे-धीरे अमेरिकाके पूंजीमार्ग और रूसके कम्युनिज्म मार्गमेसे कोई मध्यमार्ग निकालकर उसीपर चल सकती है। पर निकट भविष्यमें यदि रूस या चीनके किसी महत्वाकांक्षी और अति उत्साही पेशेवर क्रान्तिकारी या पेशेवर कम्युनिस्टने तृतीय महायुद्धकी बारूदमें पछीता लगा दिया तो अमेरिकाने अपनी सर्वाधिक सम्पन्नता और छिपी ताकतका उपयोग कर दुनियासे कन्युनिज्मको समूल उखाड़ फेकनेका वांछित अवसर मिल जायगा। यदि ऐसा हुआ तो वह विश्वमानवके लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा । क्योकि इस समय अमेरिकाको साम्राज्यवादी, फासिस्ट होनेसे रोकनेका सबसे प्रवल साधन कम्युनिस्ट वड़े राष्ट्रोंका भीतिजनक अस्तित्व ही है।

एक और संमावित संकटसे भी दुनियाको बचना होगा। कहीं शांतिपूर्ण सह अस्तित्वके नामपर अमेरिका और रूसके शासक आपसमें समझौता कर दुनियाको अपने-अपने प्रभावक्षेत्रोंके दो भागोंमें वांट लेंगे और एक दूसरेके अत्याचारोंमें दखल न देनेका समझौता कर लेंगे तो फिर बाकी दुनियाके लिए वह नया काला गुग' ही साबित होगा।

सबसे श्रेयस्कर मध्यमार्ग ही है और इसकी स्थापनामें जापान, हिंदेशिया, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा बहुत सहायक हो सकते हैं।